इस बात पर सभी शिक्षा-शास्त्री एक मत है कि मातृभाषा वे माध्यम से दी गयी किसा छात्रों के सर्वांगीण विचास एवं मौलिक चिन्तन की अभिवृद्धि में अधिक सहायक होती हैं। इसी कारण स्वातन्त्र्य आन्दोलन के समय एवं उसके पूर्व से ही स्वामी थढ़ानन, रचीन्नाय टैगीर एवं महात्मा गांधी जैसे देशान्य नेताओं ने मातृभाषा के साध्यम से शिक्षा देने की दृष्टि से आदर्श शिक्षा-सच्याएँ स्थापित की। स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद भी देश में शिक्षा सम्बन्धी को बंगीबान या समितियाँ नियुवत की गयी, उन्होंने एक मत से इस सिद्धान्त का अगीवत किया।

इस दिशा में सबसे बड़ी बाग्ना थी— ग्रेट्ठ पाठ्य-प्रत्यों का अभाव । हम सब जानते हैं कि न केवल विज्ञान और तक्जीकी, अपितु मानविकी के क्षेत्र में की विश्व में इतनी तीन्नता से नये अनुसन्धानों और जिन्तनों का आगमन हो रहा है कि यदि उसे ठीक ढम से गृहीत न किया गया तो मानुभाषा से शिक्षा पाने वाले अवलों के पिछंड जाने की आग्रका है । भारत सरकार के शिक्षा मनालय ने इस बात का अनुमय किया और भारत की क्षेत्रीय भाषाओं में विश्वविद्याल-पीन सर पर उल्ह्नस्ट पाट्य-प्रत्य तैयार करने के लिए समुवित आधिक दायित्य स्वीकार किया । केव्यीय जिल्ला-पन्यालय की यह योजना उसके सन प्रतिस्त अनुदान से राज्य अकारमियो द्वारा वार्यालित की जा रही है । मध्यप्रदेश में हिन्दी ग्रन्थ अमादमी की स्थापना इस्ते उन्हें क्य से भी गयी है ।

अधादमी विश्वविद्यालयीन स्तर वी मीलिन पुस्तको के निर्माण वे साथ, विश्व की विभिन्न भाषाओं ये विसरे हुए ज्ञान की हिन्दी के माध्यम से प्राध्या-पको एव विद्यावियों को उपलब्ध करेगी। इस योजना के साम राज्य के सभी महाविद्यालय तथा विद्वविद्यालय सम्बद्ध हैं। मेरा विश्वास है कि सभी विद्या शास्त्री एवं शिक्षाप्रेमी इस योजना को प्रोत्साहित करेंगे । प्राध्यापको से मेरा अनुरोध है कि वे अकादमी के ग्रन्थों को छात्रों तक पहुँचाने म हमें सहयोग प्रदान करें, जिससे विना और विलम्ब के विश्वविद्यालयों में सभी विषयों के शिक्षण का माध्यम हिन्दी बन सकें।

> जगदीश नारायण अयस्थी शिगामधी, अध्यक्ष : मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रम्थ अकारमी

भ्नारतीय चिन्तन, साहित्य और साधना के क्षेत्र में आचार्य हेमचन्द्र का नाम अस्यन्त महत्वपूर्ण है। ये न केवल महाव गुरु, समाज-सुधारक एव धर्मावार्य हो थे, अपितु अद्मुत प्रतिमा एव सर्जन समसा से सम्मन्त मनीपी भी थे। जहाँ एक ओर उन्होंने मुजरात के इतिहास को प्रत्माति किया, मनीपी भी थे। जहाँ एक ओर उन्होंने मुजरात के इतिहास को प्रत्माति किया, मने धर्म कमे यह नाय सोड उन्होंने साहित्य, दर्भन, योग, अ्याकरण, छन्द-साहत्र, काव्य-माहत्र, अिप्तान को साहित्य, दर्भन, योग, अ्याकरण, छन्द-साहत्र, काव्य-माहत्र, अिप्तान को साहित्य की ही साहित्य की ही साहित्य की साहित्य की ही साहित्य की है।

आवार्य हैमचन्द्र का जीवन, रचना-कास, कृतियां सथा उनके जीवन की प्रमुख घटनाएँ, बीमान्यवण, विवाद का विषय नहीं है। जन इतिहास ने उन्हें सम्हाल कर, संजीकर रखा है। उनके अनेन प्रत्यों के सुनामादित सरकरण निवस खुने हैं। कई विश्वविद्यालयों में उन पर गोध कार्य हुआ है। हेमचन्द्र के "बाव्यानुवासन" ने उन्हें उच्चवर्गीट के कार्यान्यकार को येगी में प्रतिस्तित किया है। उनहों चंदि पूर्वायों से कहत कुछ तिया, तो परवर्ती विधारकों को किता के निर्मा है। उनहों विधारकों को किता के निर्मा विश्वविद्या है। अस्ति प्रदान सामग्री भी प्रदान की । इसिसए यह आवस्पक्ष था कि अवादमी उन्हें सरकृत काम्यावार्यों की खेजी ये उनित स्थान दे। प्रस्तुत कृत्य

इसी शृहसला की एक गडी है। इसके प्रणेता डॉ॰ यी॰ बी॰ मुसलगाँवकर राज्य के सुपरिचित विद्वान हैं। आचार्य हेमचन्द्र उनके अध्ययन के प्रमुख विषय रहे हैं। मेरा विश्वास है कि डॉ॰ मुमलगाँवनर की यह कृति भारतीय काव्य-शास्त्र के विद्यार्थियों की बाचार्य-हेमचनद्र-विषयक जिशासा की पृति करने मे सहायक सिद्ध होगी।

> प्रभुदयाल धारिमहोत्री सचीलव': मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्य अकादमी

# विषय सूची

नोश-प्रत्य

ą.

| -                           | पृष्ठ           |
|-----------------------------|-----------------|
| प्राप्तकथन                  | <b>अ–व</b>      |
| ब्रस्तायना                  | स–द             |
| <b>अध्याय</b> ः १           |                 |
| जीवन-वृत्त तया रचनाएँ       | ¶ ሃሂ            |
| शब्याय : २                  |                 |
| हेमचन्द्र के धाव्य-प्रन्य   | x2-=3           |
| क्षच्याय : ३                |                 |
| ध्यावरण प्रन्य              |                 |
| हेमधन्द्र की स्थाकरण रचनाएँ | ==- <b>9</b> •3 |
| भव्याय : ४                  |                 |
| अलहरार प्रत्य               |                 |
| हेमचन्द्र के अलदकार-प्रन्य- |                 |
| 'बाध्यानुशासन' का विवेषन-   | 9-2-990         |
|                             |                 |

398-398

```
encuna: E
दार्शनिक एवं धार्मिक-प्रत्य
```

980-984

25€-96=

\*66-700

201-200

अध्याय : ७ **उ**पसहार

भारतीय साहित्य को हेमचन्द्र की देन

आचार्य हेमचन्द्र की बहमूखी प्रतिभा हेमप्रशस्तिः

सन्दर्भ प्रत्य सुची

ਰਿਕ-ਸੂਚੀ

१. आचार्य हेमचन्द्र

(वि. स. १२६४ की ताड्पत्र-प्रति के आधार पर ) २. आचार्य हेमचन्द्र से सम्बन्धित विशिष्ठ स्थान

आचार्य हेमचन्द्र

## अञार्य हेमचस्ट्र



[ वि. स. १२६४ की ताडपत्र-प्रति के आधार पर ]

अध्याय : १

# जीवन-वृत्त तथा रचनाएँ

गुजरात की महती परम्परा

पद्यक्रिभूतिमत्सत्व श्री मद्द्रजितमेव हा । तन्तदेवावगच्छ त्व मम तेजोंऽशसम्भवम् ॥ १

भगवान् हुण्ण 'विश्वतियोण' नामक अध्याय में सक्षेण में अपनी योग शांक का वर्णन करते हुए अर्जुन में कहते हैं — "जो जो भी विश्वतिप्रक अर्थात् ऐक्वयंद्वक्त, कानित्युक्त और प्रभावयुक्त कहते हैं, उस उनकी सू मेरे तेज के अश की ही अभिव्यक्ति कान"। आवार्य हैमक्वद के जीवन कित कर अध्यान करने से उपर्युक्त वात सत्य सिद्ध होती है। यदापि यनित्यित मनुष्य का निर्माण करती है, किर भी अनुष्त परिस्थिति प्राप्त होते ही महापुरप अन्म ग्रहण करती है—यह वात भी सर्वेव अनुभव में आती है। सास्कृतिव दृष्टि से गुजरात—प्रदेश प्रारम्भ से ही अग्रमाभी रहा है। भगवान इत्या किया था। इसके परवात पौराणिक काल में भी गुजरात सम्प्रता एव विधिन्न धार्मिक सम्प्रता में वहाँ दरका की स्थापना कर उस प्रदेश को विशेष भौरव प्रदान किया था। इसके परवात पौराणिक काल में भी गुजरात सम्प्रता एव विधिन्न धार्मिक सम्प्रता वा गांव रहा है। श्री का भाव से गुजरात में भी गांव तथा पांतुपता सम्प्रदाय का मही सी सामुलिश के प्रभाव से गुजरात में भी गांव तथा पांतुपता सम्प्रदाय का वहुत प्रसार हुता था । विश्व विद्यालय में में गांव तथा पांतुपता सम्प्रदाय का वहुत प्रसार हुता था । विश्व विद्यालय से भी गुजरात विद्या प्रचार का वहुत प्रसार हुता था । विश्व विद्यालय सी सुप्तिस है। धीनी पांतियों ने भी

१-भगवद्गीता -अध्याय १०-४१ २-गुजरात एण्ड इट्स सिटरेचर इन्ट्रोडक्शन - पेज २५. के० एम० मुखी

अपने ग्रन्थों में बलभी विश्वविद्यालय की भूरि-यूरि प्रणसा की है। सुप्रसिद्ध "भट्टिकाव्य" जो हेमचन्द्र के द्वयाश्रय काव्य का आदर्भ रहा है —वनभी में ही रचा गया था। एकसान महाकाव्य की रचना कर अपर होंगे वाले महाकवि साच ने इसी भू—भाग को अलङ्कृत किया था। कथा सरिस्सार में भी वलभी की प्रशंसा पायी जाती है । श्रीमाल भी जैन विद्या का वडा केर या। सिद्धिंप ने "उपिमितिभवप्रपत्त कथा" वित्त स्व १६६ प्रवेश्व भूकतार, पुनर्वधु नस्त्र में समाप्त की । यह भी गुजरात की प्राचीन राजधानी श्रीमाल में रची गई थी। हरिषद्व-यूरि ने श्रीमाल में 'पड्यमंत्रस्तुच्च 'और अन्य बहुत से महस्त्रपूर्च जैन प्रन्यों की रचना की। इनका समय आठची शताब्दी का पूर्वीधं माना जाता है। आवार्य हेमचन्द्र भी इसी परंपरा के साधको और आवार्यों की श्री भी में बते हैं।

श्वेताम्बर जैन परम्परा के अनुवार देवधियणि श्वासायमण ने वर्तमान जैन संप्रदाय का निर्माण किया। उन्होंने भगवान् महाबीर के निर्वाण के लगभग १ ६०० वर्ष बाद अर्थात् ४४४ हैं के विद्या तथा धर्म के केन्द्र बलभी नगर में जैन सम्प्रदाय को वर्तमान रूप दिया। जैन सम्प्रदाय के सभी प्रपुत्त विद्वान् वहीं सभा में उपस्थित से तथा प्रयोग्त चन्नी एवं विचारिविनमय के अनगर प्र जैन सम्प्रदाय को अधिकृत रूप प्राप्त हुआ। इसी मुनि-धम्मेलन में आगम प्रस्थी को सुसम्पादित किया गया। इस सम्मेलन में कोई ४५-४६ प्रयोग का सक्तन हुआ और ये आज तक तुश्वितत हैं। अत. जैन सम्प्रदाय की दृष्टि से भी विकासी नगर एवं गुजरात क्षेत्र का विशेष महत्व हैं।

आनन्तपुर (आपुनिक बडनगर) १०वी शताब्दी तक विद्या का केन्द्र बना रहा, ऐसा क० मा० मुख्यी का मत है। व्यव्हितवाड़ ना चातुबय राजकुल मुलराज सोलकी द्वारा प्रतिष्ठित हुआ। म्रुजरात अपुन्त से पिदित है हि मुलराज का पिता कन्नीज में राजा था तथा उसकी माता चावडा राजनुत्त की नन्या थी। अधिकेशों में भी उसके पिता की महाराजाधिराज विदा गया है। उसने अपने मामा को मारकर चावडा की गही हथिया ली। साम्मर के

१-स विष्णुदत्तो वयसा पूर्णपोडशवत्सर. ।

गन्तु प्रवद्ते विद्या-प्राप्तये वलभी पुरीम् ॥ वया मरित्सागर -तरंग ३२ । २-प्रभावकः चरित-विद्वणि प्रवन्धः ।

३-प्राचीन भारत का इतिहास -डा॰ रनाशंकर त्रिपाठी ।

अभिनेत्र में उद्धृत तिथि के अनुसार यह घटना ई० ६४१ में आसपास घटी होगी। मूलराज की पूर्वतम ज्ञात तिथि यही है। मूलराज ने कच्छ को जीता, सौराप्ट्र म गृहरिषु को बन्दी बनाया और लाट, शाकम्भरी तथा अनेक राजाओं से मुद्र किया।

मूलराज किवभक्त था। उसर्व अनेक श्रिय मन्दिरों का निर्माण भराया। विद्वानों का आदर करना उसका व्यक्त था। श्री कं न्या मुखी वे अनुसार मूलराज ने सहको द्वाह्मणों को सिद्धपुर में यसने के लिये हुलामा था। स्वाधानिक ही है कि वे अपना साहित्य वहाँ के जाये और उन्होंने अपनी विद्वता था यहाँ परमोत्वर्ष क्या। ताझदान-पत्र में विक्रम स० ५०५५ अन्तिम विद्विता का यहाँ परमोत्वर्ष क्या। ताझदान-पत्र में विक्रम स० ५०५५ अन्तिम विद्वित्ता कि प्रमुप्तराज इस तिथि से एवांध वर्ष वाद मरा होगा। मूलराज ने 'विपुरुप प्रासाद" नामक श्रिव मदिन कनाया। प्रवन्ध विन्तामणि के अनुसार मूलराज ने 'श्री मूलराज वसहिका' नामक वैन मन्दिर की बनवाया। राजा ने १५ वर्ष तक निष्कटन राज्य विद्या।

फिर चामुण्डराज ने १३ वर्ष तक तया उसके पुत्र बल्लमराज ने ६ मास तक राज किया। पराकमी हाने से उसे 'जगत् झपन' कहा जाता था। फिर उसका छोटा चाई बुलंभराज ११ वर्ष तक 'राज्य करता रहा। यह भी बाहालों का तथा सिव वर मस्त था। इसने 'दुलंभ मर' नामक सरोवर बनवाया। फिर उनके माई नागराज का लडका भीम राजा हुआ। दुलंभराज ने धवल-गृह राज्य प्रासाद बनवाया, 'व्ययकरण हस्ति गाला' बनवाई। दुलंभराज ने १२ वर्ष राज्य प्रसार

भीम (१०२१-६४ ई०) ने लगभग ४२ वर्ष राज्य विचा । भीम ने मलजुरि लक्ष्मीकर्ण से सन्धि कर मानवा को हराया था । फिर भीम ने सक्ष्मीवर्ण था भी हराया । इसके राज्य म भी विद्या एवं मला को उन्ति हुई। भीम के पुत्र वर्ण ने ई० सन् १०६४ से ९०६४ तक समभग ३० वर्ष राज्य विद्या । इसने राज्य थर परमारो न फिर विजय प्राप्त वरसी थी । वर्ण अपने विता ने समान ही महापरात्रमी थे । वर्ण ने अनेव निर्माण वार्ष विये । उसने वर्णावती नाम या नगर बसाया जहा आज अहमदाबाद स्थित है। वर्ण ने अनेव

 <sup>-</sup>विदिन सस्कृति चा विकास --ले० तर्वेतीय सदयणकास्त्री जोपी महावीर विर्वाण ४२७ ई पू विकासकात से ४७० वर्ष पूर्व ।

मन्दिर बनवामे एव तालाव मुदवामे। इस प्रवार अणहिल्लपुरपाटन को सोल वियो ने धीरे-धीरे विविध्त निया और यह नगरी थीमाल, बलधी तथा गिरिनगर वो नगरश्री की उत्तराधिवारिणी हुई। इस उत्तराधिवार में वात्य-कुब्ब, उज्जिति एव पाटिलपुत के भी सस्वार थे। इस अम्मुदय वी परावाच्या जर्मासिह सिद्धराज और मुमारपाल वे समय में दिलाई दी और पोन काताब्दी से अधिव वाल तब स्थिर रही। आवार्य हमपन्द्र इस युग में हुए थे। उन्हें इस सस्वार-समृद्धि वा लाभ प्राप्त हुआ था। वे इस युग वी महान हिन थे, विन्तु आगे पल कर वे युग-निमिता वन गये।

१२ थी सताच्यी से पाटलिपुन, कान्यमुरून, ससभी, जज्जियनी, कासी प्रमृति समृद्ध माली नगरी की जवात्त स्वर्णिम परम्परा से गुजरात के अगिहिलपुर में भी गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त करने का प्रयास किया । आवार्य हेमचन्द्र को पात्र र गुजरात अज्ञान, धार्मिक व्हित्य एवं अन्यविश्वायों से मुक्त हो, योभा का समुद्र, गुजो का आकर, बोर्ति का केलाल एवं धर्म का महान वेन्द्र वा गया। यासमुद्र, गुजो का आकर, बोर्ति का केलाल एवं धर्म का महान वेन्द्र वा गया। यासमुद्र, गुजो का आकर, बोर्ति का केलाल एवं धर्म का नहान वेन्द्र वा गया। यासम्बद्ध की कर्माप्रियता वे नयनाभित्राम स्थापरयों वा निर्माण कराया। इस प्राप्त एवं परिस्थिति भे केलिकाल-सर्वेश आवार्य हेमचन्द्र सर्वेजनिहताम एवं सर्वेपदेशाय पूजी पर अवतरित हुए।

भीमदेव प्रयम ने समय से शैवाचार्य ज्ञानभिन्नु और सुविहित र्यंत साधुआ को पाटन से स्थान दिलाने वाले पुरोहित सोमेध्वर के वृष्टान्त प्रभावक चिरत से वर्णित है । भीमदेव प्रयम और क्यंवित के काल से अपहिल्युरपाटन देश-विदेश के दिक्यात विद्वानों के समायम और निवास का स्थान कर गया था, ऐसा प्रभावक चरित के उल्लेख से मालूम होता है। भीपदेव का सीन्य विप्रहिल्युरपाटन देश प्रभावक चरते हैं, अपनी चुद्धिमता के कारण प्रसिक्ष हुआ होया, ऐसा जान पडता है। कर्ण ने दरवार मे काश्मीरी किंव बिल्हण, जिल्होंने 'कर्णकुन्दरी नामक नाटक लिखा था (१०८०-६०), श्रवाचार्य ज्ञानदेव, पुरोहित सोमेश्वर, धुराचार्य मध्यदेश के साह्यण पिछव क्षीधर और शीपति, जो आगे जाकर जिनेश्वर और वृद्धिसायर के नाम में जैन साधुरूप मे प्रसिद्ध हुए, जयराधि अष्ट के तत्वोपप्तव की युनित्यों के वल से पाटन की सभा में वाद करने वाला ष्रभुकन्छ(मडीच)का कीलकांव धर्म,

१ - प्रभावक् चरित (निर्णय सागर), पुष्ठ २०६ से ३४६।

सर्प-नास्त्र के औड अध्यापक जैनाचार्य शान्तिसूरि, जिनकी पाठगाला में बौद तक में से उत्पन्न और समझने में बिटन प्रमेयों की शिक्षा दी जाती थीं और इस तक नाला के समर्थ दान मुनिकन्दसूरि इत्यादि पिछत प्रख्यात थे। नवाड़ी टीनाचार अभयदेवसूरि तथा नित्हण ने क्येंचेक के राज्य में पाटन को सुर्वाभित किया था। इस प्रकार सभी दृष्टियों से सम्पन्न समय में, अनुकुल मुग में आवार्ष हैमकन्द्र अवतरित हुए।

सस्त्रत कवियो का जीवन चरित्र लिखना एक कठिन समस्या है । इन कवियो ने अपने विषय में कुछ भी नहीं लिखा है। जिन्होंने लिखा भी है, वह अत्यत्न है। सौधान्य की बात है कि आचार्य हेमचन्द्र के विषय में यत्र-तत्र पर्याप्त तथय उपलब्ध होते हैं। आचार्य के जीवन-चरित्र के सम्बन्ध में उनके स्थरचित ग्रन्थों में बुद्ध सक्त उपलब्ध होते हैं। अपने युग के एक महाप्रध्य तया प्रसिद्ध-धर्म प्रचारव होने के नाते समकालीन तथा परवर्ती लेखको ने भी उनकी जीवनी पर पर्याप्त प्रकाश काला है। धार्मिक ग्रन्थों में भी उनके विषय मे यम-तम उल्लेख मिलता है। गुजरात के तत्कालीन प्रसिद्ध राजा सिद्धराज जयसिंह एव बुमारपाल के धर्मीपदेशक होने के बारण भी ऐतिहासिक लेखको ने आचार्य हेमचन्द्र के जीवन चरित्र पर अपना अभिमत प्रकट विया है। थी जिनविजय जी के मतानुसार भारत के किसी प्राचीन ऐतिहासिक पुरुष के विषय में जितनी श्रामाणिक ऐतिहासिक सामग्री उपलब्ध होती है उसकी तुलना मे हेमचन्द्र विषयन सामग्री विपुलतर नहीं जा सनती है। फिर भी आधार्य श्री मा जीवन चित्रित गरने ने लिये वह सर्वया अपूर्ण है। 'कुमारपाल प्रतिबोध' (वि॰ स॰ १२४१) के रचयिता श्री सोमप्रममुरि तथा 'मोहराज पराजय' के रचितता यशपाल, आचार्य हेमवरह के लघुवयस्य समकालीन थे। अतः 'मोहराज पराजय' एव 'मुमारपाल प्रतिबोध' को बानायें की जीवन-क्या के लिये मुख्य भाषार प्रत्य तथा दूसरे ग्रन्यो को पूरक मानना चाहिये ।

#### (१) अन्तरराक्ष्य के आधार पर जीवनी के सङ्केत --

आधार्य हेमचन्द्र से अपने स्वर्धित श्रन्यों से बही-यही तुदा अपने विषय में सहतेत दिया है। अन्त : साध्य ने अन्तर्गत मुख्यतया निम्नलितित श्रन्य आते हैं— १. ह्याध्यमहानास्य (सहत्त तथा प्राहत)

९ -प्रशायना-प्रमाणमीयांमा --जॅन-सिन्धी श्रन्यमाला ।

- २. सिद्धहेम शब्दानुशासन-प्रशस्ति
- ३. त्रिपष्ठिशवावा पृरुष चरित वे अन्तर्गत -महावीरचरितम्

यद्यपि केवल अन्त साक्ष्य के आधार पर उनका मुसम्बद्ध जीवन तो लिपिबद्ध नहीं हो सकता, किन्तु जीवन की घटनाओ पर तथा उनके विचारो पर अवश्य प्रकार पढ़ना है।

### (२) बहि साध्य की प्रामाणिकता और उसके आधार पर जीवनी के सङ्केत •

बहिसाध्य के अन्तर्गत आवार्य हेमचन्द्र के वरित्र विषयक किस्ताबित पत्य आधार असे जाते हैं—

|         | THE BUT HE STORY                  |     | 6                                    |                     |
|---------|-----------------------------------|-----|--------------------------------------|---------------------|
| ۹.<br>۲ | शतार्थकाच्य<br>कुमार-पाल प्रतियोध | }   | श्री सोमप्रभन्दि<br>लघुवयस्क समकालीन | वि.स १२४१           |
| ą       | मोहराज पराजय                      |     | मन्त्री यशपःख                        | वि. स. १२२⊏ से १२३४ |
| ٧       | पुरातन प्रबन्धसम्रह               |     | अशात                                 |                     |
| ¥       | प्रभावक् चरित                     |     | थी प्रभावन्द्रमूरि                   | वि. स. १३३४         |
| Ę       | प्रबन्धविन्तामणि                  |     | श्री मेरतुङ्गाचार्य                  | वि. स. १३६१         |
| 19      | प्रबन्धकोश                        |     | थी राजशेखरसूरि                       | वि. स. १४०५         |
| 5       | कुमारपाल प्रबन्ध                  | র্থ | ो उपाध्याय जिनमण्डन                  | वि. स. १३६२         |
|         |                                   |     |                                      |                     |

१ कुमारपाल प्रयोध प्रवत्ध] श्री जयसिंहसूरि वि.स. १४२२ । कुमारपाल चरितम ]

९० हुमा<पाल चरितम् ] ९९ विविधतीर्थंनस्य श्री जिनस्रभसूरि वि स ९३६६

१२ रममाला श्री अलेक् अण्डर ई. स. १८७८ किल्लॉक फार्स्स

९३ लाईफ ऑफ हेमचन्द्र श्रीडॉब्रुव्हर ई. स. १८८६

आधुनिक काल प्र उपलब्ध सामग्री ने ब्राह्मार पर सर्वज्ञयम जर्मन विद्वान को सूल्हर ने ई स १८८६ मे विचना ने ब्राचार्य हेमक्ट मा जीवन वरित्र लिखा । उनकी यह पुत्नक मुलत जर्मन मापा मे प्रकाशित हुई । तत्त्रप्रधात् ग्री. को मणिलाल पटेल ने ई०स० १६३६ मे इसना बड्घेजी अनुवाद विद्या । सिन्धी-जैन झानपीठ, विश्वभारती, शान्ति-निरेतन ने प्रकासित विद्या । आधार्य हेमक्ट के जीवन-चरित्र वा अध्यत्म क्टों के लिये यह पुत्तक अत्यन्न महत्वपूर्ण एव उनादेय है। इसमें डॉ बुल्हर ने (१) प्रभावक् चरित (२) प्रवश्य चिन्तामणि (३) प्रवन्यकोण (४) हुमारपाल प्रवन्य तथा द्वयायय बाब्य, सिद्ध हेमश्रमस्ति और महावीर चरित वा उपयोग किया है।

प्रामाणिकता के विषय में उत्पर निहिन्द चारी गरंघ विश्वमतीय माने जाते हैं। गुजरात वे प्राचीन इतिहास भी विशिष्ट श्रति और स्मृति के आधार यस जितने भी प्रवन्धात्मन और चरित्रात्मक ग्रन्य, निजन्ध आदि सरकत या प्राचीन देशी भाषा में उपलब्ध होते हैं उन सबसे प्रान्ध जिन्हामणि का स्थान विशिष्ट और अधिक महत्व का है। श्री राजशेखरसूरि ने अपने 'प्रबन्धकीय' में. जिमप्रभसरि ने 'विविधतीर्थंबरप' में. जिनमण्डनीपाञ्याय ने 'कमार-पालप्रबन्ध' में, जपसिहसरि ने 'कमारपाल प्रबोध प्रवन्ध' में, तथा इनके बाद वर्ड ग्रन्थकारों ने अपने ग्रन्थों में प्रवन्धचिन्तामणि वा उपयाग विया है। श्री अलेक-जेण्डर किल्लॉक फार्वेस ने इसका उपयोग 'रसमाला' मे किया है। बम्बई सरकार में बस्बई गजेटियर में भी इसका उपयोग किया है । भी सी, एवं टॉनी ने go सo १६०१ में सर्वप्रथम इसका अडग्रेजी में अनुवाद किया जो कलकता एशियाटिक संत्रायटी ने प्रकाणित किया । यह ग्रन्थ प्रधानतया ऐतिहासिक प्रबन्धों का सहग्रह रूप है। इसमें सिद्धराज जयसिंह एवं कमारपाल के समय का वर्णन आधारभूत और ऐतिहासिक है। इनकी सत्यता शिला लेखी एवं सामपद्रो **आदि से सिद्ध** होनी है। प्रबन्धचिन्तामणि मे सिद्धराजादि एव कुमारपालादि प्रथम्बो मे आवार्य हेमचन्द्र के जीवन से सम्बन्धित पर्याप्त जानकारी किलती है।

श्री प्रभावनद्वम् रि विरचित प्रभावक् चरित भी बर्ड महत्व का ऐतिहासिक सन्य है। इन्होंन आवार्य हेम्बन्द के 'नियर्ध्विश्वलाका-मुरुपचरित' से प्रेरणा प्राप्त कर हिमचन्द्र के परिशाव्यक्षंत् ' के शांग आवार्यों ना घणेग प्रारम्भ कर हेमचन्द्रस्रीर तक आवार्यों ने चरित्र ना वर्णन विया है। इसमें सरकालोन राजाओं ने तथा आवार्यों के सम्बन्ध भे प्रसागनुसार ऐतिहासिक विवरण है। महानवि और प्रभावशाली हमाचार्यों के सम्बन्ध में ऐतिहासिक विवरण प्रस्तुत करनेवाला इस कीर्ट का दूसरा ग्रम्थ नहीं है।

श्री राजशेखरसूरि कृत प्रबन्धनीश बहुत कुछ प्रबन्धविन्तामणि के

 <sup>-</sup>प्रबन्धिनतामणि -अनु ह्वारीप्रधाद द्विवेदी सिन्धी जैन प्रन्थमाला,
 १६४० प्रस्तावना

समान ही है। हेमजन्द्रसूरी के सम्बन्ध में एक जगह प्रन्यकार स्वयं कहते है कि इन आजार्य के जीवन के सम्बन्ध में जो-जो वार्ते प्रवन्धिनन्तामणि प्रन्य में लिखी गई हैं, उनका वर्णन करना चिंवत-चर्षण मात्र होगा । हम यहाँ पर कुछ नदीन विवरण ही प्रस्तुत करना चाहते हैं। फिर भी प्रबच्चनन्तामणी की अपेक्षा अनेक विशिष्ट और विवस्तीय वातों को इससे सब्दूलन है। इसमें हैमपूरि प्रवन्ध पानार्य है सम्बन्ध सुनान्द्र है जोवन से सम्बन्धित है।

'पुरातन प्रबन्ध सडपह' ऐतिहासिक प्रवन्धो एक का संह्पह है जो 'प्रवन्ध विन्तामणि' से सम्बद्ध है। इसमे हेमचन्द्र के जीवन का विशद रप से वर्णन किया गया है। उनके विषय में विवदित्तयों का भी यहीं संब्यह किया गयाहै। 'पुरातन प्रवन्ध-संवयह' के हेमचन्द्रसूरि के प्रबन्धों में ५८, ५६, ६०, ६९ तथा ६३ संख्या के प्रकरणों और 'प्रवन्धकोंस सहग्रह' के ६२, ६४, ६५, ६५ तथा ६६ प्रकरणों में समानता है। अत: 'पुरातनप्रवन्ध संद्रपह' हेमचन्द्र का जीवन निपि-बद्ध करने में अस्यन्त सहायक है। सम्भवत. बां. बुल्हर अपने ग्रन्थ में इसका चपनीम गहीं कर पाये।

ध्याचार्यं जितमण्डनोपाञ्याय के 'कुमारपाल प्रबन्ध' मे विशेष रुप सं कुमारपाल द्वारा मान्य हिंसाऽहिता का वर्णन है। इसमे हेमचन्द्र-विषयक कोई गवीन जानकारी नहीं है। प्रबन्धकां में विणित जानकारी ही इन्होंने भी दी है। इसके साथ ही ज्यसिंहसुरि तथा चारित्र सुन्दरमणि का 'कुमारपाल चरित्र' भी देखने योग्य है। चन्द्रसुरि का 'मुनिसुन्नतस्वामचरित्र' भी इस दृष्टि से उपादेय है।

इतने विश्वसनीय प्रत्य होते हुए भी श्री सोमप्रभाषाये विर्धित 'कुमारमाल प्रतिवोध' तथा यथ.पाल के 'भोहराजपराजय' के बिना सामार्थे हैमचन्द्र का जीवन प्रामाणिकता से नहीं लिला जा सकता। समकालीन होने से इन दोनों का महत्त्व नहीं अधिक है। श्री सोमप्रभप्ति तथा यथापाल दोनों ही हैमचन्द्र के कथुवयक समकालीन ये। 'फोह्रफाजपराजय' नएक से हेमचन्द्र के चरित्र पर प्रकाश दोला गया है, यशिष चरित्राह्म करना उसका हमेत नहीं है। विशेष रप प्रकाश दोला गया है, यशिष चरित्राह्म करना उसका हमेत नहीं है। विशेष रप से हेमचन्द्र के उपदेश प्रभाव से सरकालीन राजा कुमारपाल ने निस

 <sup>-ि</sup>क चिंत चर्वणेन ? नवीनास्तु केचन प्रबन्धाः प्रकाश्यन्ते
 प्रबन्धकोशः हेमचन्द्रसूरि प्रवन्ध-१०

प्रकार व्यसनों को छोडकर वैराम्य धारण किया, इसका वर्णन 'मोहराजपराजय' मे पाया जाता है। सोमश्रमसूरि के 'कुमारपाल प्रतिबोध' मे हेमचन्द्र द्वारा कुमारपाल के लिये समय-समय पर दिया हुआ उपदेश सङ्ग्रहीत है। लेखक का मत है कि यद्यपि सामग्री बहुत है फिर भी केवल जैन धर्मानुकृत सामग्री का ही उपयोग किया गया है, जैसे पाकशाला मे अनेक पदार्थ होने पर भी कोई अपनी कवि के अनुसार ही पदायें ब्रहण करता है । यह ब्रन्य हेमचन्द्र की मृत्यू के ग्यारह-बारह वर्ष पश्चात् ही प्रकाशित हुआ । लोकश्रुति है कि इस प्रत्य की रचना हेमचन्द्र के निवासगृह में ही की गयी थी तथा उनके तीन शिष्यों ने इसका सम्पूर्ण पाठ मूना या । अत. हेमचन्द्र के जीवनचरित्र के विषय में यह प्रत्य सबसे अधिक प्रामाणिक माना जाना चाहिये, किन्तु सेद है कि केवल इसके भाघार पर अचार्यजी का जीवन-चरित्र लिपिबद्ध करना कठिन ही नहीं वरन् असम्भव है। इस ग्रन्थ में उनके धर्मोपदेश का ही विशेष वर्णन है तथा जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएँ छोड दी गई हैं और कुछ घटनाओं का काव्यमय अति-रिखित वर्णन किया गया है। अत. आचार्य हेमचन्द्र का जीवन-चरित्र लिखने के समय श्री सोमप्रमसूरि के प्रन्य को आधार मानकर दूसरे अन्य लेखको द्वारा निर्दिष्ट सामग्री का उपयोग करना भी आवश्यक प्रतीत होता है।

#### जीवन-चरित्र---

आषार्य हेमचन्द्र का जन्म गुजरात में अहमदाबाद से साठ मील दूर दिलाण-पश्चिम में स्थित 'धुन्युकां' नगर में सि. स. १४५४ से क्लातिली पूर्णिमा की राजि में हुआ धारे। सरकृत चन्य में इते 'धुन्युक्क नगर' या 'धुन्युकपुर' भी कहा गया है। यह प्राचीन काल में सुप्रसिद्ध एवं समृदिवाली नगर था। इनके माता-पिता मीढ वंशीय वंत्रय ये है। पिता का नाम 'वार्षिया अथवा चार्ष' और

<sup>9-</sup>कुमारपाल प्रतिबोध —गायकवाड ओरियण्टल सीरीज बडौदा १६२० पुष्ठ ३-ख्लोक ३०-३१

२-प्रभावक् चिरत-प्रभावन्त्रसूरि-हेमसूरि प्रवन्ध, स्तांक ११-१२ युन्युक्क-पुरातन प्रवन्ध सम्बद्ध, धुन्युक्कपुर-प्रवन्धकांग, युन्युक्क-प्रवन्ध विन्ता-मणि वन्युक-प्रभावक्चरित ।

<sup>&#</sup>x27;बघूकमिव बन्धूक देशे सत्रास्ति सत्पुरम्'

माता ना नाम 'पाहिणी देवी था'। पिता के चाच्च, चाच, चाचिग ये तीनो नाम मिलने है। इनने वशजो ना निवास (निष्क्रमण) मोढेरा ग्राम से हुआ था। अत यह मोढ़वशीय वहलाये। आज भी इस वश वे वैश्य 'श्री मोढ बणिये' वहे जाते हैं। इनकी बुलदेवी 'चामुण्डा' और बुलयक्ष 'मोनस' था। माता-पिता ने देवता-प्रीत्यर्थ उक्त दोनो देवताओं के आदान्तक्षर लेकर बालक का नाम चाजूदेव रखा। अतः आचार्यहेमचन्द्र नामूलनाम चाजूदेव पडा<sup>२</sup>। माता-पिता के सम्प्रदाय ने विषय में कुछ सन्द्रेत मात्र प्राप्त होते हैं। राजदेखरमूरि के प्रबन्धकोश के अनुसार बालक चाजुदेव की माता पाहिणी और मामा नेमिनाग दोनो ही जैन धर्मावलम्बी थे है। इसकी पुष्टि 'कुमारपाल प्रवन्ध में' जिनमण्ड-नौपाष्ट्रयाय ने भी की है। पुरातन प्रवन्ध मङ्ग्रहकार तथा मेरुतुङ्गाचार्य दोना इस दिपय मे मौन है, विन्तु इनके पिता को मिथ्यारवी कहा गया है<sup>9</sup>े प्रवन्ध-चिन्तामणि के अनुसार इनके पिता श्रंब प्रतीत होते हैं, क्यों कि उदयनमन्त्री द्वारा रुपये दिये जाने पर उन्होंने 'शिव निर्माल्य' शब्द का व्यवहार किया है और उन रुपयों को शिवनिर्मात्य के समान त्याञ्य कहा है । दुलदेवी का भामुण्डा होना भी यह सहत्रेत करता है कि वश-परम्परा से इनना परिवार शिव-पार्वती का उपासक या । गुजरात में ग्यारहवी शती में शैव-मत की प्रधानता रही है क्यों कि चालुक्यों के समय में गुजरात में गाव-गाव में सुन्दर शिदालय सुशोभित थे। सध्या समय उन शिवालयो मे होने वाली शख ध्वनि और घण्टानाद से सारा गुजरात गुट्टिजत ही जाता था।

, पाहिणी में जैन धर्मानलम्बिनी और चानिय ने भैन धर्मानलम्बी होनर एक साथ रहने में कोई निरोध नहीं आता है। प्राचीननाल में दक्षिण भारत

१-चाहिणी-कुसारपाल प्रसिनोध, तथा पुरातन प्रबन्ध सहग्रह, गेहिनि पाहिणि सस्य देहिनी मन्दिरन्यस—प्रमावन् चरित क्लोक-स्थ्रम् पृष्ठ ३३७, चङ्गी- चरि वशाविल-साहित्य संग्रोधक श्रेमासिल खण्ड १ वक ३ पुन २-सुमारपाल प्रतिनोध पृष्ठ ४७८, वॉम्चे गजीदित्यर गेज १६९ । प्रवन्धित्तामणि हेमप्रसंपूरि चरित्रम् पृष्ठ ८३। १-एगदा नेमिनाच नाम्मा,...दोक्षा याचते । प्रवन्धकोश हेमप्र्रि प्रवन्ध । ४-पुरातन प्रवन्ध स्वयह तथा प्रवन्ध चित्तामणि, पृष्ठ ७४, ७७ तथा ८३ । ४-पुरातन प्रवन्ध स्वयह तथा प्रवन्ध चित्तामणि, पृष्ठ ७४, ७७ तथा ६३ । ४-पुरातन प्रवन्ध हिमपुरि प्रवन्ध । ४-पुरातन प्रवन्ध स्वयह तथा प्रवन्ध चित्तामणि त चृत्वान्त,.. जिवनिर्माल्य मिनाएपयो हे इस्प्रस्त प्रवन्ध ।

और गुजरात मे ऐमे अनेक परिवार थे जिनमें पत्नी और पित का धर्म भिन्न था। स्वय गुजरात के राजा सिद्धराज जयसिंह की माता जैन थी और यह स्वय मैं व धर्मावलम्बी था । सोमप्रभमूरि ने हेमचन्द्र के पिता के विषय में इतना ही कहा है कि वे देव और गुरुवन की अर्ची करने वाले थे । उसी प्रकार माता के निषय में वे केवल शील का वर्णन करते हैं। प्रवाो में उल्लेख प्राप्त होता है कि आवार्य दे त्यत उनकी माता को भी उच्चावल माता था। बहुत सम्भव है, माता ने वाद में जैन धर्म की दीशा के सी उच्चावल मिलता था। बहुत सम्भव है, माता ने वाद में जैन धर्म की दीशा पहीं ही। हेमचन्द्र के माना निम्नाग अवस्य जैन अथवा जैन धर्मानुरागी मालुम पहते हैं ।

'कुमारपाल प्रतिकोध' में श्री सोमप्रभगूरि ने आवार्य हेमक्क के जन्म भी कोई तिथि नहीं दी है। युद्धका से जन्म हुआ अथवा अन्यन इस विवय में भी उनका कवन स्पष्ट नहीं है। उनके पात हैमक्किया विवयक सामग्री पर्यास्त सी किन्तु उस सामग्री से से उन्होंने रमानुकूल एव जैव-वर्मानुकूल सामग्री का ही उपयोग क्या है। इसलिये हमारे चरित्र नायक के विषय में बहुत सा बृतास्त युद्ध भी रह गया है।

बालक चाज़ुदेव जब गर्ध में या तब माता ने आमवर्यअनक स्वप्त देवे ये। राजरीक्षर के अनुसार हैमचन्द्र के मामा निम्नाय ने अपनी बहुत का स्वप्त गुरुदेव के सम्प्रक कह सुनाया, "जब चाज़ुदेव गर्ध म या तब मेरी बहुत ने स्वप्त म एक आम वा सुन्यर बृक्ष देशा था, जो स्थानात्तर से बहुत फलवान होता हुआ विख्लाई पडा। इस पर वेवचन्द्र गुरू ने कहा कि उसे सुल्थाण सम्बन पुत्र होगा जो दीक्षा लेने योग्य हागा" । सोधन्त्रमपूरिशी ऐसे स्वन्तो का वर्णन करते हैं। एक बार आवार्य देवचन्द्र धर्मप्रचाराधं युन्युक्ता आये तब हेमचन्द्र को माता पाहिणी ने कहा— में मेंने स्वप्त में ऐसा देखा है कि मुझे विन्तामणि रस्त

१-गुजरात एण्ड इट्स लिटनेचर—के० एम० मुखी, अध्याय-४ हेम एन्ड हिंज टाईन्स ।

२-'क्यदेव मुरूजण्डने चन्चो''-कुमारपास प्रतिवीध । १-प्रकथ चिन्हामणि पृष्ट ८१-जैन दित्सी सन्ध्याना । ४-प्रकथचेष-हेमसूरि प्रकथ-अस्मिचन गर्मस्य मम मगिन्या..... महत्पात्रमती याय्यमुक्तणो दीराणीयः' ।

प्राप्त हो गया है जो मैंने आपनो दे दिया"। गुरूजी ने कहा नि इस स्वप्त ना यह फल है कि तेरे एव जिन्दासणि-सुत्य पुत्र होगा, परन्तु गुरू को साँघ देने से वह सुरिराल होगा, गृहस्य नहीं। इससे यह पिद्ध होना है कि आवार्य हेमचन्द्र अपनी मृत्यु हे थारह वर्ष पश्चात ही देवी पुत्र्य यन गये निनके विषय में अद मृत कियदित्यों सोगों मे प्रचलित हो गयी थीं। स्वप्त ने सम्वन्य मे अन्य प्रची के भी वर्षों मिलता है। 'अभावक चरित' के अनुसार भी पाहिणी ने गमोवस्या में स्वप्त में देवा कि उसने विष्त्र में अपने अपन्यास्त्र परामर्थंदाता मुक्त से साम्य के हिम पि उसने यह स्वप्त सायु देवचन्द्राचार्य के सम्मुल वह मुनाया। साधु देवचन्द्र ने इस स्वप्त वा विश्वेत्य करते हुए कहा कि उसे एक ऐसा प्रकर्त स्वप्त हमचन्द्र ने करने पर स्वप्त हमचन्द्र ने करने पर प्रचार हमचन्द्र ने साम हमचन्द्र ने जन्म के पूर्व ही उनकी भवितव्यता के भुभ लक्षण प्रकट होने को यह समात के पर सामर हमचन्द्र ने अन्य के पूर्व ही उनकी भवितव्यता के भुभ लक्षण प्रकट होने को पर पर सामत्व से पर है हो। साता पिता की ओर से उत्प्रच्य सकार जिले प्राप्त है वह सन्तान प्रमुवक कि निकलती है।

#### शाल्यकाल -शिक्षा दीक्षा एव आचार्यस्य ।

शिष्णु चाजुदेव बहुत होनहार था । गौतमबुद के समान शैगवचाल से ही धमं के अतिरिक्त विसी विषय में बातक चाजुदेव का मन नही रमता था। बहु अपनी माता के साथ प्रस्तिर जाया करता था एवं प्रवचना का अवण करना था। श्री सोमप्रभाइरि के अनुसार एक बार पूर्णतावाच्छ के देवचच्छादी विदार करते हुए पुश्चुका आये। नहीं चाजुदेव तथा उसकी माता चाहिती (पाष्ट्रिणी) ने देवचन्त्र के उपदेशों की ध्यान से सुना । उपदेशों से प्रभावित होकर विषक्त कुमार चाजुदेव ने प्रार्थना की "भगवन सुचारित हथी जसवान द्वारा इस ससार समुद्र से पार कमाईरे में प्रार्थना की "भगवन सुचारित हथे। से चाजुदेव का परिचय कराया। वालक का साधु बनने का निक्चय ही यथा था। वालक कर साधु बनने का निकच्य ही यथा था। वालक कर साधु बनने का निकच्य ही यथा था।

१-कुमारपाल प्रतिबोध ,पुष्ठ ४७=

२-प्रभावक् चरिता,पृष्ठ २६≈, श्लाक २७ से ४४ गा०, ओ०, सी०¦ १६२० २-जेन शासन पामोधि कौस्तुभ –सभवी सुत ।

तवस्तवङ्कोयस्य देवा अपि सुब्ततः ॥१६॥ प्रमावक् चित्त-हेमगूरि प्रकन्ध ४-कुमारपाल प्रतिबोध , गा० औ० सी० १९४० । एक २१–२२ ~

पिता ने सन्तान मोहवण स्वेण्छा से अनुमति नहीं दी । इसलिये चाऊदेव मामा को अनुमृति से चल पड़ा तथा मूनि देवधन्द्र के साथ हो गया और उनके साथ स्तम्भतीय (खम्भात) गया । इस प्रकार सोमप्रभमृति के अनुसार चाज़देव को पिता की अनुमति नहीं मिली थीं। माता की सम्मति के विषय में वे मीन हैं। उनके अनुसार बालक चाजुदेव स्वयम् ही दौक्षा के लिये हढ था। इस कार्य मे चा कुदेव के मामा ने जसे अध्वयमेव प्रोत्साहन दिया। पाच या आठ वर्ष के बालक के लिये ऐसी हडता शवा का विषय है और इस शका का मनोविज्ञान की हिट से शायद निराकरण हो सकता है। सम्भव है केवल साहित्य की छटा लाने के लिये सोमप्रमसुरि ने बह वर्णन किया हो । खम्बात में जैन सब की अनुमति से चाजुदैव की दीक्षा दी गई और उनका नाम सोमबन्द्र रखा गया तदन्तर तपश्चर्या में सीन हेमचन्द्र ने थोडे ही दिनों में अपार ज्ञान राशि सचित की । पुरुजी ने चन्हें सभी श्रमणी के नेता, गान्धार अथवा आचार्य पद पर प्रतिष्ठित किया। सबमूज हेमचन्द्र में कुछ अलौकिन शक्तियाँ विद्यमान थी। सोमबन्द्र का शरीर सूबर्ण के समान तेजस्वी एव चन्द्रभा के समान सुन्दर था। इसलिये वे हेमचन्द्र कहलाये । श्री कृष्णमाचारियर वे अनुमार एक बार सीमवन्द्र ने शक्ति प्रदर्शन के लिये अपने बाह को अग्नि में रक्ष दिया। लेकिन बाइचयंजनव रूप से सोमचन्द्र का जलता हाय सोने का बन गया। इस घटना के पश्चात सोमचन्द्र हेमचन्द्र के नाम से प्रसिद्ध ही गये<sup>9</sup> ।

मे स्तुङ्गपूरि ने 'प्रबन्धिपतासणि' म यही पृतानत कुछ रूपान्तर पे मिलता है। एक समय थ्री देवचन्द्रावार्य अणिहिनपत्तन से प्रस्थान कर तीये धाना के प्रस्था मे प्रयुक्त पहुँने और बहाँ मोश्रवणियों की बसही-जैन पिलद मे वेन दर्तन से लिये गये। उन नमय शिणु चान्नदेव की आयु आठ वर्ष नी यी। वेति के सति अपने समय स्वाप्त के साथ पाञ्जवेव वहाँ आ गया और अपने समयपत्त कालवा के साथ पाञ्जवेव वहाँ आ गया और अपने समयपत्त के देवचन्द्रावार्य को गही पर बयी कुलता सं जा बैठा। उत्तरें असीविक मुम सवार्यों को देखकर आपार्थ कहने लगे, 'यदि यह पालक दात्रियोत्सन है तो अवश्य सर्वभीमराजा बनेगा। यदि यह वैश्य अथवा विप्र

<sup>1.—&</sup>quot;To demonstrate his powers he set his arms in a blazing fire and his father found to his surprise the Hashing arm turned into gold." — History of classical sanskrit literature krishaumacharior, Page 173-174

कुलांस्यन्न है तो महामात्य बनेगा और यदि कही इसने दीक्षा ग्रहण करली तो युग-प्रधान के समान अवश्य इस ग्रुग में कृतग्रुग नी स्थापना करने वाला होगा'। चाङ्गदेव के राहज गाहरा, करीर सौरठन, चेप्टा, प्रतिमा एवं भव्यता ने आचार्य के मन पर गहरा प्रभाव बाला और वे सानुराग उस बालक को प्राप्त करने की अभिन्तापा से उस नयर के व्यावहारिकों को साथ से स्वय चाचिग के निवास-स्थान पर पधारे। उस समय चांचग यात्रार्थ बाहर गये हुए थे। अत उनकी अनुपित्रित के जानकी विवास स्थान से उनकी विवोक्ष विवास से उनकी विवास से उनकी विवास से उनकी विवोक्ष विवास से उनकी विवोक्ष विवास से उनकी विवोक्ष विवास से उनकी विवोक्ष विवास से सन्तर किया विवास के स्वास से सन्तर किया विवास से सन्तर किया विवास से सन्तर किया विवास से स्वास से स्वास से स्वास से स्वास से स्वास से समा स्वास से से स्वास से स्वा

आचार्य देवचन्द्र ने चाञ्चदेव को प्राप्त करने की अभिलापा प्रकट नो । आचार्य द्वारा पुत्रयाचना की बात जानकर पुत्र गौरव से अपनी आत्मा को गौरवान्वित समझ कर प्रशावती हुई विभोर हो अथुपात करने लगी। पाहिणी देवी ने आचार्य के प्रस्ताव का हृदय से स्वागत किया और वह अपने "अधिनार की सीमा का अवलोकन कर लावारी प्रकट करती हुई योली, "प्रभी ! सन्तान पर माता पिता दोनो का अधिकार होता है, गृहपति बाहर गये हुए है, वे मिच्यादृष्टि भी हैं, अत मैं अनेली इस पुत्र को वैसे दे सबूँगी ?" पाहिणी के इस क्यन को सुनकर प्रतिष्ठन् सेठ साहुकारों ने उत्तर दिया। 'तुम इसे अपने अधिकार से गुरुकी को देदों। गृहपति के आने पर उनसे भी स्वीइति लेली जायगी" । पाहिकी ने उपस्थित जन-समुदाय ना अनुरोध स्वीनार कर लिया और अपने पुत्ररत वो आचार्य को सीप दिया? । आचार्य इस प्रश्रविष्ण पुत्र का प्राप्त कर अत्यन्त प्रसन्त हुए और उन्होंने बालक स पूछा 'वत्स ! हू हमारा शिष्य बनेगा'? चाङ्गदेव ने उत्तर दिया 'जी हा अवश्य बन्गा' । इस उत्तर री भाषार्य अत्यक्तित प्रसन्न हुए। जनके यन में यह आशक्ता बनी हुई थी कि चाचित्र यात्रा से वापिस लीटन पर बही इसे धीन न लें। अत वे उसे अपने साय ले जावर बर्णावती पहुँचे और वहाँ उदयन मन्त्री के पास उसे रख दिया। उदयन उस समय जैन सप का सबसे बड़ा प्रभावशाली व्यक्ति था । अत उसके

१-सच सप्टवर्ष देश्य ----- विवेतिनया स्वागतादिमि परितोरित । प्रवन्यविन्तामणि-समग्रीरचरित्रम् गृष्ठ ८३ । पुरुष मे चाविग चाहिणी -- मात्रा स्वागतादिना स्वीसमन्तोरित पुरातन प्रवास समग्रीर प्रवन्य ।

२-ने वंत पित्रोरनुका-- "दीधा सनी---प्रवृधकोष हेमगुरिप्रबन्ध-१०

सरक्षण मे चाङ्गदेव को रखकर आवार्य देवनन्द्र निश्किन्त होना पाहते थे ।

चाचिग जब प्रवास से लौटा तो वह अपने पुत्र सम्बन्धी घटना को सनकर बहुत इसी हुआ तथा तत्काल कर्णावती हो और चल दिया। पुत्र के अपहार से वह दूरी था, अत गुरु देवचन्द्राचार्य की भी पूरी भक्तिन कर स्वा । ज्ञानराणि आचार्य सत्वाल उसवे मन की बात समझकर उसरा मोह दूर करने के लिये अमृतमयी वाणी में उपदेश देने लगे। इसी बीच आचार्य ने उदयन मन्त्री का अपने पास बला लिया और मन्त्रिकर ने वडी चतुराई के साथ चार्चिम से वार्तालाप निया और धर्म के बड़े भाई होने के नाते श्रद्धापूर्वक अपने धर ते गमा और बड़े सत्नार के साथ उसे भोजन कराया। तदनन्तर उसकी गोद में चाज़देव को बिटा कर यन्त्राज़ सहित तीन दुशाले और तीन लाख रुपये मेंट विये । कुछ ता गुरु ने उपदेश से चाचिन का चित्त द्वीभूत ही गया था और अब इस सम्मान को पाकर वह स्नेहविद्धल होकर बोला, 'आप तो ३ लाख रुपये देते हुए उदारता के शत में क्रपणता प्रकट कर रहे हैं। मेरा पुत्र अमुरुष है। परन्तु साम ही, मैं देखता हू कि आपकी भक्ति उसकी अपेका कही अधिक अमूल्य है अत इस बालव के मूल्य में अपनी मस्ति ही रहने दीजिये। आपके द्रकृद का तो मैं शियनिर्माल्य वे समान स्पर्ध भी नहीं बार सकता'। चाचिय वे इस क्यन का सुनकर उदयन मन्त्री बोला "आप अपने पूत्र का मुझे सौपेंग, तो उसका कूछ भी अध्युदय नहीं हा सरेगा, परस्तु यदि इसे आप पुरुषपाद गुरुवर्ष के चरणारिकद म समर्पित वरेंगे ना वह गुराद प्राध्न कर बावेन्द्र के समान निभूवन में पुज्य होगा। अत आप गीच विचार कर उत्तर दीजिये। आप पूत्र हितेयी हैं साथ ही आप में धर्म सम्बन्धि के सरकाण की समता भी है"। सन्त्री के इन बचना को सनकर चाविस ने कहा, अपका वचन ही प्रमाण है। मैंने अपने पुत्र रहन को गुरुजी के भेंट कर दिया"। देवलन्द्राचार्य इन वचना को मनकर बहत प्रसाम हुए और धर्म प्रचार की महत्त्वकाना से अनवा मृत्रकमा विकसित हो गया । इसके पश्चान उदयन मन्त्री के सहयान में चाचित ने चाह्नदेव का दीशा

१-तं गुरुभिः "पान्यमान —प्रबन्धचिन्तामुणि ।

आचार्ये प्रको "'यान्यवभन्त्या प्रीत-पुरातन श्रवन्य\_सङ्बह । २-तावदा प्रामाननशदाशवः" अस्पृश्यो मे इध्यक्षञ्चय-प्रप्रत्यमिन्तामणि । ५ तदमु चा द्वदेव सङ्ग्रह्ये निवेष्य ' तती भूकम्योदरी-पुरातन प्रवन्य सङ्ग्रह्य ।

महोत्सव सम्पन्न किया । चतुर्विध सह्च के समदा देवचन्द्राचार्य ने स्तम्भतीर्य के पार्खनाय चैत्यालय से घूमधामपूर्वक दोक्षा सस्कार सम्पादित किया और चाङ्गदेव को दीक्षानाम सोमचन्द्र दिया । वाद से वह बातक प्रतिभागुक्त होने के कारण अयस्त्य ऋषि के सम्रान समस्त वाह्मयस्य समुद्र को चुल्लू से रखकर पी गया । गुरु के दिये हुए हेमचन्द्र नाम से प्रसिद्ध हुआ । यह ३६ सूरिगुणो से समझ्कत सुर्दिपण पर अभिपिक्त हुआ।

उपाध्याय जिननण्डन के अनुसार एक बार जब चाङ्गदेव गुरु देवचन्द्रसूरि के आसन पर जा बैठा सब उन्होंने माता पाहिणी से कहा 'सुध्राविके ! सूटे एक बार जो सबध्य की बर्जा की धी उत्तवा फल अखित के सामने आ गया है 3''। तदनन्तर देवचन्द्र सङ्घ के साथ चाङ्गदेव की याचना करने के लिये पाहिणी के निवास स्थान पर गये। पाहिणी ने घरवालों का विरोध सहकर भी अपना पुत्र देवचन्द्र को सींप दियां ।

राजदोखरसूरि के प्रबन्धकांश के अनुसार आवार्य देववन्द्र की धर्मोपदेश सभा से नेमिनाण नामक आवक ने उठकर कहा कि 'भगवन्, यह 'किस भान्जा आपका उपयेश शुनकर अबुद्ध हो बीला मीचता है। जब यह गर्म में या तब मेरी बहुन ने स्वप्न देखा था। गुरुजी ने नहां 'इसके माता-पिता की अनुमति आवश्यक है।' इसके पत्रवान् मामा नेमिनाय ने बहुन के घर पहुँच कर मानजे के बत के लिये याचना की। माता-पिता के विरोध करने पर भी पाजुदेव ने दीक्षा धारण करनी' ।

प्रभावक्षरित के अनुसार जब चाकूदेव थींच वर्ष का हुआ तब बह अपरी माता के साथ देव मिन्दर म गया । वहां माता प्रवा करने लगी तो वह साचार्य देवचन्द्र की गदी पर जाकर बैठ गया । आचार्य ने पाहिणा को स्वप्न की याद दिलाई और उसे आदेश दिवा कि वह अपने पुत्र को शिष्टर के रूप में उन्हें समर्पित करदे । पाहिणी ने अपने पति की ओर से कठनाई उपस्थित होने

व-इत्य पाषिगे "पुपुदेतराम — प्रबन्ध विन्तामणिक — कुसारपालादि प्रवन्ध । २-पर्पुविध सङ्घ ""श्रावन, श्राविना, साधु, साध्वी । १-प्रभाषम् परितम् — हेमचन्द्रमूरि प्रवन्धम् श्लोव ३६ । ४-कुमारपाम प्रवन्ध स्लोक,४५-४० ।

४-कुमारपास प्रबन्ध श्लोक,४५-५० । ५-प्रबन्ध कोश-१० हेमसुरिप्रबन्ध ।

नी बात गही। इस पर देवचन्द्राचार्य सीन ही सये। तब पाहिणी ने अनिक्द्रापूर्वक अपना पुत्र बाचार्य की मेंट कर दिया। तत्पश्चात् देवचन्द्र वालक को अपने साथ स्तम्म तीर्य ले गये। यह स्तम्भ तीर्थ आजनल खम्बात कहलाता है। यह दीक्षा सस्मार वि० स० १९५० मे भाष भुगल चतुर्वशी शनिवार को हुआ?।

ज्योतिए वं अनुसार वालगणना करने पर माध भूक्ल चतुर्दशी की शनिवार वि० स० १९४४ में पहला है, वि० स० १९४० में मही। अत प्रभावन् चरित का उक्त सवत् अशुद्ध मालुम पडता है। जिनमण्डन कृत 'कुमारपाल प्रवन्ध' में वि०स० ११५४ ही दिया है। दीक्षा देने के समय हेमचन्द्र की आयु सम्भवतः आठ वर्षं की रही होगी । जैन शास्त्रों के अनुसार दीक्षा के समय द वर्ष की आयु ही होनी चाहिये। 'प्रवन्ध चिन्तामणि','प्रवन्धकोश','पुरातन प्रबन्ध सङ्ग्रह' आदि ग्रन्थ दीक्षा क लगय हेमचन्द्र की आयु आठ वर्ष की ही बताते है। अत दीक्षा समय स॰ ११४४ ही उपयुक्त प्रतीव होता है। वि०स० १९५० में हेमचन्द्र कर्णावती पहुँचे तथा भाता-पिता की अनुमति प्राप्त करने में सीन वर्षं लग गये हो, यह अनुमान अपेक्षाकृत सत्य एव सन्तुलित प्रतीत होता है। इस विषय मे श्रो । पारील ने श्री बुल्हर के मत का जो खण्डन किया है वह डिवित प्रतीत होता 📱। श्री पारील का ऐसा अनुमान है कि घुल्युका में आचार्य देवचन्द्र भी हरिट चान्हदेव यर विकम सम्बद् ११५० में पडी होंगी। 'प्रबन्ध-चिन्तामणि' के अनुसार चाजुदेव प्रयम देवचन्द्रसूरि के साथ वर्णावती आया । बहौं उदयन मन्त्री के पुत्रों के साथ उसका पालन हुआ। अन्त में चच्च या चाचिंग के हामों ही दीक्षा महोत्सव लम्बात में सम्पन्न हुआ । उस मनय हैमचन्द्र भी आयु लाठ वर्ष भी रही होगी। पिता भी आसा भी प्रतीक्षा ने दीन वर्ष लग जाता स्वाभाविक बात है के

दीक्षित होने के उपरान्त सीमक्ट्र का विवाध्ययन प्रारम्भ हुना। उन्होंने तकें, सराण एव साहित्य विद्या पर बहुत थोडे ही समय में अधिकार प्राप्त कर निया । तकें, सदान और साहित्य उस युग की महाविद्याएँ की और

१ प्रमावन्चरित, पृष्ठ देवेछ, ब्लीन व्यव

२-नाब्यातुमासन प्रस्तावना-मृष्ठ २६७-६८, महावीर विद्यालय, अम्बई १-सोमचन्द्र स्ततम्बन्द्रीज्जवस प्रका बसादसी ।

तर्के सक्तण माहित्य विधाः पर्वेश्वितदर्दृतम् । प्रमावग्वरितम्-देमचन्द्रमूरि प्रबन्धम्-स्तोतः ३७

इस महतुत्रयी का पाण्डित्य राजदरबार और जनसभाज मे अग्रगण्य होने के लिये आवश्यक था । इन तीनो में हेमचन्द्र को बनन्य पाण्डित्य था । यह उनके उस विषय के ग्रन्थों से स्पष्ट दिखाई देता है। सोमचन्द्र की शिक्षा का प्रबन्ध स्तम्भतीर्थ मे उदयन मन्त्री के घर ही हुआ था। प्रो॰ पारीख के मत से हेमचन्द्र ने गुरु देवचन्द्र के साथ देश-देशान्तर परिभ्रमण कर शास्त्रीय एव व्यावहारिक ज्ञान की अभिवृद्धि की<sup>9</sup>। 'प्रभावक्चरित' के अनुसार आचार्य देवचन्द्रसूरि ने सात वर्ष आठ सास एक स्थान से दूसरे स्थान परिश्रमण करते हुए और चार मास किसी सदगहरूव के यहाँ निवास करते हुए व्यतीत किये । सौमचन्त्र भी बराबर उनके साथ रहे। अत वे अल्पायु में ही शास्त्रों में तथा व्यावहारिक शान में निपूण हो गये । डॉ॰ नेमिचन्द्र शास्त्री के मतानुसार<sup>्</sup> हेमचन्द्र नागपुर (नागीर भारवाड) में घनद नामक मेठ के यहाँ तथा देवचन्द्रसूरि और भलयगिरि के साथ गौड देश के खिल्लर प्राप्त गये थे तथा स्वय काश्मीर गये थे। २१ वर्ष भी अवस्था ने ही इन्होंने समस्त शास्त्रों का मधन कर अपने शान की वृद्धि की । अत नागपूर के धनद नामक व्यापारी ने विकस सु० ११६६ में सुरिपद प्रदान महोत्सव सम्पन्न किया। इस प्रकार २१ वर्ष की अवस्था मे सुरिपद को प्राप्त कर आचार्य हेमचन्द्र ने साहित्य और समाज की सेवा करना आरम्भ किया। इस मयीन आचार्य की बिद्रता, तेज, प्रभाम और स्पृहणीय गुण, वर्णको की सहज ही में अपनी ओर आकृष्ट करने लगे। 'प्रभावन् वरित' के अनुसार सोमचन्द्र के हेमचन्द्रसूरि वनने के पश्चात् उनकी माता ने भी जैन धर्म की दीका ग्रहण की और पुत्र के आग्रह पर वह सिहासन पर बैठायी गयी। (श्लोक ६१-६३)

जिसकी विद्या प्राप्ति इतनी असाधारण थी उसने विद्याप्त्यास निमसे बहाँ और कैंग्र विद्या! यह हुन्नुहल स्वाम्मतिक है। परन्तु इस विदय में आवयमक स्नात्य सामग्री उपलब्ध नहीं है। उनके सीक्षा गुरु देववन्द्रसूरि स्वय विद्वान् थे। स्मानाजुसून पर जननी टीना प्राप्ति है।

कारायें हेमचन्द्र के मुख कीन में इस विवय में कुछ मतभेद हैं। कों पुरुष का मत है कि चन्होंने अपने गुढ़ का मामोदनेख किसी भी इति से नहीं

१-काव्यानुभासन की अग्रेजी प्रस्तावना -- प्रो॰ पारीख ।

र-आषार्थ हेमचन्द्र और सनका शब्दानुशासन-एवं अध्ययन, पृष्ठ १३, — नेमिचन्द्र शास्त्री ।

विया है। यहअसत्य प्रतीत होता है। 'त्रिपप्ठिशलाकापुरुषचरित' के १०वें पर्व नी प्रशस्ति मे आचार्य हैमचन्द्र ने अपने गुढ़ का स्पष्ट उल्लेख किया है"। 'प्रभावक वरित' एव 'कूमारपालप्रवन्ध' के उल्लेखों से ऐसा प्रतीन हैं।ता है कि हेमचन्द्र ने गुरु देवचन्द्रमृरि ही रहे होंगे। विष्टरनित्व महोदय ने एक माला-द्यारी हेमचन्द्र का सल्लेख किया है जी अभयदेवसुरि के शिष्य थेर। डॉ॰ सतीशपन्द्र, आवार्य हेमचन्द्र की प्रशुम्तसूरि का गुरुवन्त् लिखते हैं। हेमचन्द्र के गुरु श्री देवचन्द्रस्रि प्रकाण्ड विद्वात् येष । जन्होते 'शान्तिनाप चरित' एव 'स्यानी हुवति' ऐसे दो प्रत्य लिखे। अत इसमें किसी प्रकार की आगद्धा की सम्भावना नहीं है कि हेमचन्द्र को किसी अन्य विद्वान आचार्य ने शिक्षा प्रदान की होगी। देवचन्त्र ही उनके दीशागृह तथा शिक्षागृह याँ विद्यागृह भी में। यह सम्भव है कि उन्होंने कुछ अध्ययन अन्यत्र भी किया हो क्यांकि ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ काल उपरान्त हैमचन्द्र का अपने गृह से अच्छा सम्बन्ध नहीं रहा । इस बारण उन्हाने अपनी कृतिया में गृरु का उल्लेख नहीं किया है । इस सम्बन्ध में भी मेरूतुङ्गाचाये ने 'प्रवन्धचिन्तामणि' मे एक उपाध्यान दिया है जिससे उनके गुरुशिष्य सम्बन्ध पर अच्छा प्रकाश पडता है। एक बार गुरु देशचढ्र ने हेमच दे की स्वर्ण बनाने की कला बताने से इन्कार कर दिया क्यांकि उसने धन्य सरल विज्ञान की सुवाद रूप से शिक्षा प्राप्त नहीं की थी, अंतएव स्वर्ण-गुटिश भी शिक्षा देना उन्हाने अनुचित समझा । हो सदता है, उक्त घटना ही गुरुणिया के मनमुटाव का कारण बन गई हो।

१--शिष्यस्तस्य च तीर्यमकमवने पावित्र्यक्तज्ञह्नमम् ।

सूरम् रितपः प्रभाववसति श्री देवचन्द्रोऽभवत् । भाषाम् हमच द्रोऽभृतत्पादाम्बन्धदपदः

तत्त्रसादादिधगतत्रातसम्यामहोदयः।।त्रि०शा०पु०व०प्रशस्ति -श्लोक १४, १५

२-ए हिल्दी आफ इण्डियन लिटरचर-विष्टरनित्व, बाह्यूय टू, पृष्ठ ४८२-४८३।

१-दी हिस्दी बाफ इंग्टियन साबिन, मुग्ठ १०४, -डा॰ सनीययन्द ।

४-स्रीमान्यव्हकुसेशमबाद्र मनिधिः प्रसुमनसूरि प्रमु, बैन्धुवैस्यच सिद्धहेमविधये थी हेममूर विधिः । उत्साद सिद्धि प्रकरण टीनाया चाप्रसेन इतायाम् ।

१-दीरानास श्मराज इत जैन इतिहास, भाव १, तथा वीरवशावनि,पृष्ठ २१६।

'प्रभावकचरित' से कात होता है कि हेमचन्द्र ने ब्राह्मीदेवी की, जो विशा की अधिष्ठाणी मानी गई है—साधना के निमित्त काश्मीर की यात्रा आरम्भ की । वे इस साधना के हाथ अपने समस्त अतिह्रवियों को पर्याजत करना चाहते थे। मार्ग में जब साजतिया (सम्वात) होते हुए रैवन्तागिरि पहुँचे तो निमित्ता प्रसाम की इस पुष्प पूष्टि से इन्हों योग विवार की साधना आरम्भ की । नेमितीय में नासाअहरिय्युक्त समाराधना से देवी शारदा प्रसाम हो गरी । हस साधना के अवसर पर ही साबात सरस्वती उनके सम्युक्त प्रकट होकर कहने लगी "बत्त, तुम्हारी समस्त कानेकामनाएँ पूर्ण होगी। समस्त बादियों को पराजित करने की समस्त वाहियों को पराजित करने की समस्त वाहियों की पराजित करने की समस्त वाहियों की पराजित करने की समस्त वाहियों की यात्रा विलक्ष्त स्थानत करनी है समस्त वाहियों के प्रसास होने की साम्भाव कार्य। होनी वे उन्हें काश्मीर जाने के सिये अनुमति नहीं प्रदान की। हैमचन्द्र इस प्रकार देवी को कृपा से सिद्ध सारस्वत वार ये।

काश्यीरविशानी बाह्यीदेवी को साधना का अर्थ यह है कि हैमचन्द्र सानवृद्धि करने के लिये काश्यीर जाना चाहते थे । उस समय काश्मीर पण्डितों के लिये प्रसिद्ध या नथीकि श्री अभिनय गुप्त, मस्मट, आदि उत्पाद दिवान् उस समय काश्मीर में थे । वाश्मीरवासिनो देवी की घटना से यदापि हैमचन्द्र से काश्मीर को पण्डितों से अध्ययन किया हो । यदापि हेमचन्द्र के गुरु वैवचन्द्र अस्यन्त विद्वान् ये तथापि उन्होंने ही सारे विच्या हेमचन्द्र को पढाये होंगे यह स्यवहाये प्रतीत नहीं होता । स्तम्भतीय में उन्हें एवके के लिये पर्याप्त मुनियाई मित्ती होंगी, यह सम्भव है । किन्तु अगहिलपुर के समान विद्या केन्द्र के स्थम स्यम्प सीर्थ को प्रसिद्धि नहीं मिली । अत सम्भव है, उन्होंने कुछ समय शणहिलपुर में भी अध्ययन किया हो । धाद्यों देवी की घटना है हैमचन्द्र की स्थमाओं वा काश्मीर ग्रन्थों से सम्बन्ध प्रतीत होता है । वाश्मीरी पण्डित उस समय गुज्यस में वाले-वाले थे, यह तिरहंण के अपनन से ही हम एन एनता है ।

१-प्रबन्धिचन्तामणि हेमसूरिचरितम् ६३-पृष्ठ ७७-६८।

२-प्रभावनचरित हेमपूबन्य श्लोक ३७-४६ तक प्रष्ठ २६८-६६

विशेष के लिये काईक जाफ हेमचन्द्र-दितीय अध्याय-का० बूल्हर तथा प्री / पारित इत नाव्यानुकासन की प्रस्तावना पृष्ठ CCLXVI-CCLXIX

"मुदित कुमुदबन्द्र" नाटक के अनुसार "उत्साह्" सिद्धराज जयसिंह का एक सभा पिछत था। इस मोटक के रबियता यामकन्द्र थे तथा यह नाटक वि॰ स॰ १९६९ में सेला गया था। कामभीरी पण्डिती ने आठ ज्याकरणों के साथ 'उत्साह्र' नामक वैसाकरण को भी भेजा था तथा इन आठ व्याकरणों की सहायता से हैमचन्द्र ने अपना 'शब्दानुशासन' ग्रन्थ पूरा किया था। बतः अनुमान विचा जा सबता है कि प० उत्साह हेमचन्द्र को कुछ मार्गदर्शन मिला हो। काश्मीरी पण्डितों के साथ सम्पर्क भी पुष्टि आन्तरिक प्रमाणों के आधार पर भी सिद्ध होती है। यह निविवाद है कि हेमचन्द्र का 'लाब्यानुशासन' (भूत्र) मम्मद के 'काब्यक्राक्ष' (भूत्र) प्रमाद होती है। यह निविवाद है कि हेमचन्द्र का 'लाब्यानुशासन' (भूत्र) मम्मद के 'काब्यक्राक्ष' एवं आधारित है। यह निविवाद है। रस्त्रान्त पर चर्चा करते हैए 'लाव्यविविवृति' से उद्धरण वेकर अभिनवणुत्पादाचार्य का अनुसरण करते के विपय मे वे भार-वार कहते हैं। 'काब्यक्रपाय' की प्राचीनतम हस्त्रनिवित प्रति ( ताष्ट्रपण पर ) वि० त० १२१४ की अण्डिलप्टटन मे लिली गई अर्थात् कुमारपाल के राज्य तक विद्या के सम्बन्ध में काश्मीर और गुजरात का धनिस्ट

प्राह्मी देवी के वरदान से हेमबन्द के सिद्ध सारस्वत बनने की घटना भी असम्भव मतीत नहीं होनी । इतना समर्थन जनके 'अलक्द्रारचुटामणि' से भी हाता है ' आपन के के मनीपी विदानों ने मनने की सामाना द्वारा मान प्राप्त किया है । सुम नैयदाकार भी हमें तथा महाकवि कालिया से सम्बन्ध में भी ऐसी बातें हैं । सुम नैयदाकार भी हमें तथा महाकवि कालियात से सम्बन्ध में भी ऐसी बातें सुनते हैं । आचार्य सोपप्रकारायों बिहार करते रहे, किन्तु बाद म गुरुदेव के निवेध करने पर मुर्बर देश के पाटन मनर से ही भव्य-व्यार को जायित करते रहे । इत वर्णन से यह अनुमान किया का सकता है कि गुरुंद एवम पाटन से स्थित हमें के पूर्व भारतवर्ष का अमय आचार्य ने मुंगा । आवार्य हमवन्द से 'शहसहस्वर्य' धारण करने भी सित्त विद्यान यी ।

राजाध्य --हेमचन्द्र और सिद्धराज कर्यातह

आवार्य हेमचन्द्र का गुजरात क राजा सिद्धराज जयसिंह के साथ सर्वप्रथम मितन कव और करी हुआ, इसका सत्वीयजनन विवरण अभी तक उपलब्ध नही हुआ है। तर्क, लक्ष्म और साहित्य थे उस गुज को महाविवाएँ थेँ। विवराज्ञीव के हेतु एक अपने पाण्डित्य को कसीटी पर कसने को तिये आवार्य होने के पूर्व उनका अगहिल्लपुर, पाटन से आना-काना हुआ हो, यह सम्भव प्रवीत होता है।

१. प्रबन्धनिन्तामणि-सिद्धराजादि प्रबन्ध १३-७६ पुष्ठ ६०

'प्रभावक्चरित' एव 'प्रबन्धचिन्तामणि' के अनुसार कुमुदचन्द्र के लोकविश्रुत शास्त्रार्थ के समय आचार्य हेमचन्द्र समा-पण्डित के नाते उपस्थित थे। यह शास्त्रार्थं वि० स० १९८१ में हुआ था ।

उस समय उनकी आयु ३६ वर्ष की थी तथा सुरिपद प्राप्त हुए १५ वर्ष व्यतीत हो चुके थ । 'प्रवन्धचिन्तामाण' के अङ्ग्रेजी अनुवादक भी० टॉनी के मतानुसार हेमचन्द्र ने सर्वप्रथम अपनी बहुमुखी विद्वता में ही राजा को प्रभावित किया होगा तथा बाद में धार्मिक प्रभाव काया होगा। 'प्रभावक्चरित' के अनुसार हेमधन्द्र का सिद्धराज जयसिंह से प्रथम मिलन अगहिलपुर के एक सकरे मार्ग पर हुआ। यहाँ से अयसिंह के हाथी की गुजरने मे रुकावट पड़ी और इस प्रसङ्क पर एक तरफ से हेमचन्द्र ने 'सिद्ध की निश्शन होकर अपने गजराज को से जाने के लिये कहा और श्लेप से स्तुति की<sup>' २</sup> । परन्तु इस उल्लेख मे कितना ऐतिहासिक तथ्य है, यह कहना कठिन है । 'कुभारपालप्रबन्ध' मे उल्लेख प्राप्त होता है कि हेमचन्द्र और जयसिंह का प्रथम समागम इस प्रसद्ध से पूर्व भी हुआ था।

कहा जाता है कि इस श्लोक की सुनकर जयसिंह प्रसम हुए और उन्होंने हैमचन्द्रसूरिको अपने दरबार ने बुलाया। यही वृत्तान्त कुछ रूपान्तर से 'प्रबन्धकोश' मे मिलता है। 'एक दिन सिद्धराज जयसिंह हायी पर बैठ कर पाटन के राजमार्ग से विचरण कर रहे थे। उनकी हिंद्य मार्ग मे शुद्धिपूर्वक गमन करने वाले हैमचन्द्र पर पड़ी। मुनीन्द्र की शान्त मुद्रा ने राजा को प्रभावित किया और अभिवादन के पश्चात उन्होंने कहा, "प्रमी! आप राजप्रासाद मे प्रधारकर दर्शन देने की कृपा करें अ" । तदनन्तर हेमचद्र ने यथा समय राजसभा

पुष्ठ वही

प्रभावन् चरित हेमचन्द्र ! श्लोब ६ ६-७२

२- कारय प्रसर सिद्धहस्तिराजमशस्त्रितम्। त्रस्यन्तु दिग्गजा नि तै भूस्त्वयैवोद्धृतायता ।१। प्रभावक्षरित-श्लोन ६४

३- प्रबन्धियन्तामणि, पृष्ठ ६७

"ओ सिंड, सुम्हारे सिंड यज निर्मयता से भ्रमन करे। दिगाजी की मापने दो। उनसे क्या साभ ? क्योंकि तुम पृथ्वी ना भार वहन कर रहे हो।"

१- प्रबन्धिचन्तामणि-अयसिंहदेव हेमसूरिसमागभ :

मे प्रवेश किया और अपनी विद्वता तथा चारित-बल से राजा को प्रसन्न किया। इस प्रकार राज-सभा मे हेमचन्द्र का प्रवेश प्रारम्भ हुआ और इनके पाण्डिस्स, दूरदर्शिता, तथा सर्वे धर्म-स्तेह के कारण इनका प्रभाव राजसभा थ उत्तरोत्तर बढता गया।

कुमुद्य के शास्त्रार्थ के अवसर पर समा-पण्डित के त्राते हेमचढ़ की जपस्थित की घटना सत्य हो, तो नि सन्देह वि० स० १९५१ के पूर्व वे सिद्धराज जयसिंह के सम्पर्भ में आये हांगे। किन्तु उस समय रामा म इनका अतूर्व में मार्थ परिविध्यत नहीं होता। अत इस लोक-विक्यात वाद-विवाद के निकटमूर्य-काल में हो इनका जयसिंह को राज सभा में प्रवेश हुआ होगा, यह सम्मव प्रतीत होगा है। 'प्रवच्यविक्तामृण' तथा 'प्रभावक्वित्त' के अनुसार कुमारमाल समा आवार्य हेमचन्द्र की प्रवम में ट सिद्धराज व्यवसिंह के दरवार से हुई थी। । यवि इस यटना की सत्य भागा जाय दो यह सिद्ध होता है कि हेमचन्द्र वि० स० १९६१ के आहणाह पटी होगी । यति सिद्धराज जयसिंह के मत्र पटना वि० स० १९६६ के आहणाह पटी होगी । यत सिद्धराज जयसिंह ने मालवा पर विजय प्राच्य मी तब उस विवय से व्यवस्थ प्रवाद से समय इमारपाल को अपसिंह से जय नहीं या। प्रों पारीत का मत्र है कि यह पटना वि० स० १९६६ के आहणाह पटी होगी । यत सिद्धराज जयसिंह ने मालवा पर विजय प्राच्य मी तब उस विजय के व्यवस्थ अवासिंह है मत्य पटना मित्र वह से स्ववस्थ में से स्ववस्थ के निर्मा है से साम पर विजय प्राच्य में तब उस विजय के व्यवस्थ अवासिंह है मत्य पर विजय प्राच्य में तब उस विजय के व्यवस्थ अवासिंह है से पटन ही से पटित हुई होगी।

सिद्धराज प्यांविह और आवार्ग हेमचन्द्र वा सम्बन्ध वैसा रहा होगा इसका अनुमान करने के सिए थी सोमप्रभवृदि पर्याप्त पानवारी देत हैं । "खुयजनी के चूडामणि आवार्य हेमचन्द्र युवन-प्रसिद्ध सिद्धराज से सम्पूर्ण स्थानी में मुख्य्य हुए। मिम्यास्त से मुख्यमित होने पर भी उनके उपदेश से प्यांसिह जिनेन्द्र के धर्म में अनुरक्तमना हुवार्ष । हेमचन्द्र के प्रभाव से आकर व्यसित्ह ने रम्य राजविहार धनवाया। उनके सक्कृत द्वयाथ्य महाकाय्य के

५- प्रो॰ पारीस - बाट्यानुशासन - पृष्ठ ४०, प्रस्तावना

२- प्रमायन्यरित - पृष्ठ ३०० वतोक ७२.

प्रबन्धविन्तामणि, पृष्ठ ६०-७३

३- मुमारपाल प्रतिनोध, पृष्ठ २२ गा० लो० सी० बडोदा

४-- महालयो महायात्रा महास्थान महासर । यत्वत सिद्धराजेन क्रियते तक्षणेनचित ॥

अनुसार सिद्धराज ने सिद्धपुर मे महाबीर स्वामी का मन्दिर भी बनवाया, सिद्ध-पुर मे चार जिन् प्रतिमाओ से समृद्ध सिद्धविहार बनवाया ।

मालव विजय के पश्चात् जयसिंह की मृत्यु पर्यन्त हैमचन्द्र का उससे सम्बन्ध रहा अर्थात् वि० सं० १९६९ से वि० स० १९६६ तक लगभग ७ यर्प उनका जयसिंह से अट्ट सम्बन्ध रहा । इन सात वर्षों में हेमचन्द्र की साहिस्तिक प्रवृत्ति के अतेल फल गुजरात के माल्यम से भारत को मिले । साहिस्तक प्रवृत्ति के अलेक फल है— सुप्रसिद्ध "शब्दानुतासन" । मालव विजय के पश्चात् भोज-व्याकरण के साथ प्रतिस्था वर्षों करने के लिए गुजरात का पृथक् व्याकरण ग्रन्थ निद्धाल जयसिंह के आग्रह एवं अनुरीध पर आधार्य हेमचन्द्र ने बनाया । प्रत्येक पाव के जन्त में चातुव्य वशीय राजाओं की स्तुति में क्लोक लिले । काकल कायस्य जो आठ व्याकरणों के जाता थे, इस व्याकरण के अध्यापक नियुक्त किये गये । सिद्धराज जयसिंह की प्रयूक्त में रूपा से ही हेमचन्द्र को व्याकरण, कोल, छन्त्र संथा अलक्ष्यासन्य देने का अवसर प्राप्त हुआ और अपने आवय-दाता राजा का कीर्तन करने वाले, व्याकरण सिक्षाते वाले, तथा गुजन्यत के लीक-जीवन के प्रतिबिध्य की धारण करने वाले 'द्धयाल्य' नामक महाकाव्य रचने की इच्छा हुई।

सिद्धराज जर्यासह के लिए "मिय्यारअमीहितयि" विशेषण संस्थत मन्यों में मिलता है। इससे सिद्ध होता है कि वे अन्त तक शैव ही रहे हैं। फिर भी आषायें हेमक्य के साथ धर्म-वर्षों से उनमें जैनागुर्राफ जर्यों थी, ऐसा दिखाई देता हैं। अरबी भूगोजक असी इदसी ने विश्वा है कि "जर्याहडू दुद्ध प्रतिमा बी भूजा करता था"। यह उन्लेख डॉ. ब्र्ल्ट्र ने किया है है। हेमबन्द्र का अमुतमय वाणी में उपेदेश न मिलने पर जर्यासह के चित्त में एक अप सीसोप नहीं होता था, किन्यु सिद्धपुर में महावीर स्वामी का मन्दिर बनावी पर उसकी देखाशत करने हैं। विद्या साहाणों को नियुक्त करने से सिद्धराज अपसिंह की केवल जैनागुर्तिक ही प्रिविधात होती है।

सिद्धराज जयसिंह स्वय भी सहान् विद्वान् था। 'मुद्रित-कुमुदनन्द्र' नाटक मे जयसिंह की विद्वत्समा का वर्णन आता है। वह जैन सङ्घो का

सम्मान करता था? । अत्र किसी सिद्धान्त के सम्बन्ध में सहना उत्पन्न होती थी तब अवसिंह स्वयं उसे दूर करता था। अपसिंह विद्वान् था। धर्मचर्ची सुनने की उसे उन्हीं अभिकृषि थी। एन बार ससार-सामर से पार होने के हन्दुक सिद्धान् ने देवतात्व की पात्रता के विपय में सब दार्थनिको से पूछा। सभी ने अपन-अपने मत की स्तुति एव पर मत की निन्दा थी। तब उन्होंने आचार्य हमकर के सम्भुत शह्ना अवट की कि "अभी! ससार सावर से पार करने बाला की ना सा धर्म है ?" इस प्रक के उत्तर में हेमकर्य ने साम्य का निम्म लिखत प्राणीक आक्यान कहा ---

"शिखपुर में शास्य नामक एक सेठ और वशोमती नाम की उसकी पत्नी रहती थी। पित ने अपनी पत्नी से अप्रसन्न होकर एक दूसरी देनी से विवाह कर लिया। अब वह नवोड़ा के बचा होकर देवारी स्थामती में कूटी औंट्रो से देखता भी दुरा समझने लगा। यहोमती को अपने पति के इस व्यवहार से बड़ा करटे हुआ और वह प्रतिकार का उपाय सोचने लगी।

एक बार कोई क्लाकार गीड देश से आया। यसोमती ने उसकी पूर्ण धढ़ामिक से सेवा की और उससे एक ऐसी औपिध की, जिसके द्वारा पुरुष पश् बन सकता था। यकोमती ने आवेशवश एक दिन भोजन में मिलाकर उक्त औपधि अपने पनि को खिला दी, जिससे वह तत्काल वैल बन गया। अब उसे अपने इस अधूरे ज्ञान पर बडा दुख हुआ। वह सोचने लगी कि वह उस बैल को पुरुष किस प्रकार बनाए ? अत लजिबत और दुखित होकर जञ्जल मे एक वक्ष के नीचे बैलरूपी पति को बास चराया करती वी और बँठी-बैठी विलाप करती रहती। देवयोग से एक दिन शिव और पार्वती विमान में मैठे हुए आकाश मार्ग से उसी ओर जा रहे थे। पार्वती ने, उसका करूम विलाप सुनकर शासूर भगवानु से पूछा, 'स्वामिन् इसने दुःख का क्या कारण है ?' शासूर ने भावती की शद्भा का समाधान किया और कहा कि इस वृक्ष की छाया में ही इस प्रकार की औपछि विद्यमान है जिसके सेवन से यह पुन पुरुप बन सकता है। इस सवाद को मशोमती ने भी सुन लिया और उसने तत्काल ही उस छाया की रेखान्द्रित कर दिया और उसके समस्त मध्यवर्जी अञ्चरो को रोड-तोड कर बैल के मुख मे हाल दिया। घास के साथ साथ औपि के चले जाने पर वह बैल पुन पुरुष बन गया।"

१- मुद्रित-फुमुदचन्द्र अङ्क ५ - पृष्ठ ४५

आचार्य हेमचन्द्र ने आख्यान का उपसहार करते हए कहा, "राजन जिस प्रकार नाता प्रकार की धास के सिल जाते. से अधीयती को और्यांग की पहचान नहीं हो सकी, उसी प्रकार इस युग में कई धर्मों से सत्य-धर्म तिरोमूत हो रहा है, परन्तु समस्त धर्मों के सेवन से उस दिव्य और्पाध की प्राप्ति के समान पुरुष को कभी न कभी गुद्ध-खमें की प्राप्ति हो ही जाती है। जीव-दया, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य एवम अपरिग्रह के सेवन से बिना किसी विरोध के समस्त धर्मों का आराधन हो जाता है। आचार्य के इस उत्तर ने समस्त सभासदो को प्रभावित किया । आचार्य हेमचन्द्र अनेकान्त को सर्व-दर्शन-सङ्ग्रह के रूप में भी घटाते हैं? । यह सर्व-दर्शन मान्यता की दुष्टि साम्प्रदायिक चात्री थी (जैसा कि बा॰ बुल्हर मानते है), अयना सारप्राही निवेक-बृद्धि में से परिणत थी, इसका निर्णय करने का कोई। बाह्य साधन नहीं । परन्त अनेकान्तवाद के रहस्यज हेमचन्द्र मे ऐसी विवेक-वृद्धि की सम्भावना है।

भाचार्य हेमचन्द्र तथा उनके आश्रयदाता सिद्धराज जयसिंह लगमग समययस्य थे। सिद्धराज वा जन्म उनसे भेवल तीन वर्ष पूर्व ही हुआ था। अत इन दो महानुभावो का परस्पर सम्बन्ध गृद-शिष्य के समान कभी नहीं रहा प्रतीत होता है। फिर भी सिद्धराज सदैव हेमचन्द्र के प्रभाव मे रहे । हेमचन्द्र ने मर्ब-वर्शन के सम्मत होने का उपवेश किया तो सिद्धराज ने सर्व धर्मी का समान आराधन किया। यही कारण है कि सिद्धराज ने प्रजाजनो के साथ सदैव अत्यन्त उदार व्यवहार विया। उसके राज्य मे बैदिक, सनातन धर्म के साथ जैन सम्प्रदाय की भी बहुत अभिवृद्धि हुई । जैन सम्प्रदाय की अभिवृद्धि में सम्भवत सिद्धराज की माता मयणल्लादेवी भी कारण रही होगी, क्योंकि वे स्वय जैन-धर्म मे दीक्षित थी । सिद्धसेन, दिवाकरसेन, उदयन आदि कृछ मन्त्री-गण भी जैन थे। जयसिंह ने वि० स० ११४१-११६६ तक राज्य किया। इतके स्वर्गवास के समय हेमचन्द्र की आयु ५४ वर्ष कीयी। वे तब तक अञ्झी प्रतिष्ठापाचले थे।

हेमचन्द्र और कुमारपाल-

सिद्धराज के कोई पुत्र नहीं था, इससे उनकी मृत्यु के पश्चात्

Edited by प॰ भगवानदास, १६२१, पाटन

१- सर्वदर्शनमान्यता नामक प्रबन्ध-प्रबन्धाचिन्तामणि-पृष्ठ ७० २- सिद्धहेम- मकल दर्गनसमूहात्म हम् स्याद्वादसमाश्रयणम् अतिरमणीयम् पृष्ठ ६-सि हे शब्दानुशासन तत्व प्रकाशिका महार्णवन्यास

राजगद्दी का झगडा खडा हुआ और अन्त म कुमारपाल वि० स० ११९६ मे मार्गगीर्थ कुरण चतुर्दशी को राज्याधिपक्त हुआ।

सिद्धराज जयसिंह अपने जीवन नाल मे युमारपाल को मारने की नेष्टा में या । अत यह अपने प्राण बचाने के लिए गुप्तवेष धारण कर भागता हुआ स्तम्भतीर्थ पहुँचा। यहाँ पर वह हेमचन्द्र और उदयन मन्त्री से मिला । द सी होकर कुमारपाल ने हेमसूरि से कहा, "प्रभी ! न्या मेरे भाग्य मे इसी तरह कष्ट भोगना निखा है, या और फूछ भी ?" सुरीश्वर ने विचार कर कहा, "मार्गेशीय बदी १४ मे आप राज्यासनासीन होंगे । मेरा यह कथन कभी असत्य नहीं हो सकता।" उक्त वचन मुनकर कुमारपाल बोला, "प्रभी ! यदि आपका वचन सत्य सिद्ध हुआ तो आप ही पृथ्वीनाय होने, मैं तो आपके चरणनमलो का सेवक बना रहुँगा।" इस पर स्मित हास्य करते हुए सूरीप्रवर बोले. हमे राज्य से क्या काम ? यदि आप राजा होकर जैन धर्म की सेवा करेंगे तो हमे प्रसन्नता होगी? । तदनन्तर सिद्धराज के भेजे हए राजपूर्य कुमारपाल को दुँ बते हुए स्तन्धतीय में ही आ पहुँचे । इस अवसर पर हेम-चन्त्राचार्य ने उसे अपने वसतिगृह के भूमिगृह में शिपा दिया और उसके द्वार की पुस्तकों से ढेंक कर उसके प्राण बचाए। तत्पश्वात् सिद्धराज जयसिंह की मृत्यु ही जाने पर हेमचन्द्र की भविष्यवाणी के अनुसार कुमारपाल सिंहासनासीन हभा ।

राजा बनने के समय कुमारपाल की अवस्था ५० वर्ष की थी। इसका समर्थन 'प्रवन्धविन्तामिण', 'भुरातनप्रवन्धगृह' तथा 'कुमारपालश्रवन्ध' से भी होता है। इसका साभ यह हुवर कि उसने अपने अनुभव और पुरुषाय हारा राज्य की मुहद व्यवस्था की। यद्यपि यह सिद्धराज के समान विद्वान् और विद्या-रसिक मही था, सो थी राज्य प्रवन्ध के परचात् वह धर्म तथा विद्या से में म करने सारा था।

कुमारपास की राज्य प्राप्ति का समाचार सुनकर हेमचन्द्रसूरि कर्णावती से पाटन आए । उदधन सन्त्री ने उनका स्वागत किया । इन्होने मन्त्री

१-- कुमारपाल को हीनकुल से समझते के फारण ही सिद्धराज उसे सारका चाहते थे -नागरी प्रजारिणी पत्रिका, भाग ६ पृष्ठ ४४३-४६८

२- प्रवाधिक्तामणि -अमारपालादि प्रवय्य, पृष्ठ ७७-६८ कुमारपाल हेमसूरि समागम मर्णनम्, पृष्ठ ८२

से पुछा, "अब राजा मेरा स्मरण करता है या नहीं ?" इस पर मन्त्री ने सङ्-कीच का अनुभव करते हुए, स्पष्ट कहा "नहीं, अब स्मरण नहीं करता"। सम्भवत: राज्य-प्रबन्ध मे बहुत अधिक व्यस्त होने के कारण तथा शत्रुओ का दमन करने मे रत होने के कारण कुमारपाल को स्वस्थ वितन करने का अब-काश नहीं मिला होगा। अस्तु।" तब सूरीश्वर हेमचन्द्र ने मन्त्री से कहा, "शाज आप राजा से कहे कि वह अपनी नयी रानी के महल मे न जार,। वहाँ भाज देवी उत्पात होगा । यदि राजा आपसे पूछे कि यह बात किसने वतलायी तो बहुत आग्रह करने पर ही मेरा नाम बतलाना।" मन्त्री ने ऐसा ही किया। राजि को महल पर विजली गिरी और रानी की गृत्य हो गई। इस चमल्कार से अतिविस्मित हो राजा मन्त्री से पुछने सगा कि यह बात किस महात्मा ने क्तलायी थी ? राजा के निशेष आग्रह करने पर मन्त्री ने गुरुजी के आग्रमन का समाचार सुनाया । राजा ने प्रमुदित होकर उन्हें महल मे बुलाया । सुरीश्वर पद्यारे । 'राजा ने उनका सम्मान किया और प्रार्थना की, 'उस समय आपने हमारे प्राणो की रक्षा की और यहाँ आने पर हमे दर्शन भी नहीं दिये। लीजिए अब आप अपना राज्य सम्हालिए । स्रि ने प्रस्युत्तर में कहा, "राजम । यदि कृतज्ञता ने कारण प्रत्युपकार करना चाहते है तो आप जैन धर्म स्वीकार कर उस धर्म का प्रसार कहें।" राजा ने शर्न शर्न उक्त आदेश की स्वीकार करने की प्रतिज्ञा की । कुमारशाल ने अपने राज्य मे प्राणिवध, मासाहार, असत्य भाषण श्रुत-स्यमन, वेश्या-गमन, पर-धन हरण, ।मद्य-पान आदि का निषेध कर दिया। कुमारपाल के आचार-विचार और व्यवहार देखने से अनुमान होना है कि उसने जीवन के अस्तिम दिनों में जैन धर्म स्थीनार कर लिया होगा।

कारायं हेमचन्द्र ने महावीर-वरित के बरितय - बरोनो ने आधार पर कुमारपान और हेमचन्द्र ने मिनने के सम्बन्ध मे हा बूलहर ने बताया है दि हेमचन्द्र मुमारपान से तम मिने जब उनके राज्य की समृद्धि और विस्तार पर महावार पर पहुँच गया था । डा. बूलहर नी इस मान्यता मी आलोचना 'पाच्यानुमातन' की भूमिना मे प्रो. रितम्बाल पारीय ने नी है । उन्होंने उक्त ममन मी विवादास्पद सिद्ध निया है । उनने मत के अनुमार महावीर चरित का यर्णन उन दोनों की परिसन्ध सम्बन्ध-अवन्या का वर्णन है, प्रारम्भित नहीं । एर भी धर्म मा विचाद कर वा वा वा वा वा स्वाप कर का अवसर उस प्रोड़ यय मे राज्य नो सुनियां हो ने याद ही मिला होगा ।

१- महावीर-वरित श्लोन १३ (४१-५८)

दोना के प्रथम मिनन के सम्बन्ध मे एक और घटना प्रकाश मे आयी है।
एक बार कुमारपाल अवसिंह से मिनने गया था । मुनि हेमचन्द्र को ब्यासपीठ
पर बैठ देखकर वह अत्यधिक आकृष्ट हुआ और उनके मापणकक्ष मे जाकर
प्रायण गुनने लगा । उसने पूछा, मनुष्य का सबसे बड़ा युण क्या है ? हेमचन्द्र
के प्रश्तुकर मे कहा, "दूसरो को स्त्रियो मे माँ-बहन की भावना रखना, सबसे
बड़ा पुण है"। यदि यह मटना ऐसिहासिक है तो अवक्य ही सि स. १९६६ के
आसपास घटी होगी वयोंक उस समय कुमारपाल को अपने प्राणो का भय
नहीं था"।

"कुमारपाल प्रतिवीध" के अनुसार मन्त्री वाम्पटदैव बाह्यदेव द्वारा कुमारपाल के राजा होने के पश्चात् वह हेमचन्त्र ने साथ गाढ परिचय मे आया होगा? ।

'प्रभावक्षिति से जात होता है कि जब कुमारपाल अगोराज को गीतने में अक्षफल रहा तो मन्त्री थाहड की सबाह से उसने अजितनाथ स्वामी की प्रतिमा का स्थापन समाराह<sup>†</sup> किया, जिसकी विधि आवार्य हैमचन्द्र ने सम्पन्त करायी थी<sup>ड</sup>।

यह तो सत्य है कि राज्य-स्थापना के आरम्भ में कुमारपाल को धर्म के विषय में सोज-विचार करने का अवकाश नहीं था, क्योंकि पुराने राज्याधिका-रियों से उसे अनेक प्रवार से मङ्घर्ष करना पड़ा था। वि सं 'पुरुष के नगमग उसका जीवन आध्यारिक होने लगा था। इससे यह निस्कर्ष निकलता है कि है मचन्द्र का सम्पर्क कुमारपाल से पहले ही हो जुका था। राजा होने के पृद वर्ष वाद उसने जैन धर्म अङ्गीकार किया था अथवा मही, इस विषय में पर्योच्य मत-पेद है। थी ईचनराल जीन के अनुसार जुमारपाल न मार्गवार्थ गुक्त द्वादगी वि स पुरुष जो आवन् धर्म के 'पुर कर स्वीकार कर विधि पुक्त केन धर्म वीक्षा प्रहण की। जीन आर्मिक यन्यों में भी' इस कमन् की पुष्टि की हैं पिन प्रवार कमन् की पुष्ट की हैं पिन प्रवार कमने भी पुरुष का दिन विवारास्य

१- काव्यानुशासन-भूमिना- PPCc LxxxIII-ccLxxxIV

२- बुमारपाल प्रवन्ध, पृष्ठ १८-रे२ ३- प्रभावकचरित, पृष्ठ ३००-४००

४- द्वादशवत-अनुवत-४ नुगन्नत-३, शिक्षावत-४, (पूट्ठ ४४)

आकार्य हेमचन्द्र के प्रकार से उनके निर्देशन मे ही कुमारपास ने मुज-रात को दुर्व्यसनो से मुक्त करने का योग्य प्रयास किया। चुद्ध और मद्य का प्रतिबन्ध कर निर्देश के धनापहरण का निवम भी उसने बन्द करनाया। यज्ञ मे पमुहिसा बन्द करनायी। कुमारपाल के सामन्तों के शिक्षालेखों के अनुसार उसके अधीन १६ प्रान्तों मे १४ वर्ष तक पशुवध के निवेध का आदेश प्रसारित हमां

. गुजरात के प्रसिद्ध राजा सिद्धराज जयसिंह तथा कुमारपाल के समकाणीन होने पर भी आचार्य हेमचन्द्र का कुमारपाल के साथ गुरू-शिष्य जैसा सम्बन्ध या। इसी महापुरप के प्रमान में कुमारपाल के राज्य में जैन सम्प्रदाय ने सर्वाधिक जनति की। उसने क्षेत्रक जैन मन्दिर वनवाये; चौदह सी (१४००) विहार भी बनवाये एय जैन धर्म को राज्य-धर्म बनाया। उसने कुमार विहार का मर्गन हेमचन्द्र के लिच्य रामचन्द्रमूरि ने 'कुमारिनहारचार्क' में किया है। भीहराज पराजय' नाटक' में इन पटनाओं का क्ष्यम्य उस्तेस है। 'कुमारपाल'

बौलुक्यः परमाहँतो विनयवात् श्रीमलराजान्वयी ।

भारतीय सस्द्रति मे जैन धर्म या योगदान । –हीरालाल जैन, पृष्ठ १४

४- पूर्वं धीरिजनेश्वरे-धी हेमजन्द्रो गुरु ।

पुरातम प्रबन्ध सङ्ग्रह-कुमारपाल देव-तीय यात्रा प्रबन्धः

१- ईप्वरलाल जैन-हेमचन्द्राचायै-आदर्श ग्रन्थमाला मुलतान शहर

२- त्रिपष्टिमला ना पुरुषचरितम्-पर्व १० प्रशस्तिः

ने अनेक तालाव, धर्मणालाएँ, विधाम-स्थल, विहारादि आशायँ हेमचन्द्र की प्रेरणा से ही बनवाये । इनमे दीक्षाविहार, घुखुका मे क्षोलिचाविहार, विना की स्मृति से त्रिपुचनपालिहार, अपनी स्मृति मे कुमारविहार, मूपकविहार, करनी स्मृति से त्रिपुचनपालिहार, मूपकविहार, करनविहार इत्यादि महत्वपूर्ण हैं। श्री दारहरणीये अजितनाम भगवान का विवास एवस गणनचुम्नी णिक्षर, मैनको नवीन मन्दिर, क्यारो पुराने मन्दिरी करीणीं हार कुमारपाल ने करवाया । वेदार तथा सीमानाथ का भी उद्धार उसी ने किया । उसले साल की और ह साल रहन पूर्ण मे चुढ़ाये ।

कुमारपाल की प्रायंना पर आचार्य हेमचन्द्र ने 'योगधास्त्र , 'वीतरा-मस्तुति' एवम् 'नियप्टिशलावापुरपचिरति' पुराण की रचना की । सस्कृत मे 'ह्याश्रय काव्य के अल्तिस समें तथा प्राकृत ह्याश्रय कुमारपाल के समय से ही लिक्षे गये । 'प्रमाणसीमासत' की रचना इसी समय में हुई ! हेमचन्द्र ने गूर्व रचित प्राच्यों में सशोधन, स्वोपश टीक्नएं एव 'अधिधात वितासणि' में कुमार-पाल की प्रगत्ति लिखी है । हुमारपाल ने ७०० लेलको को बुलवाकर हेमचन्द्र के प्रन्य लेखबद्ध करवार्थ । उसन २१ वडे शान भाण्डार निमित्त कराये।

आचार्य हैमजन्द्र ने आस्थान (विद्या-मण्डप) ना मनोहर वर्णन 'प्रभावक् चरित' में सिलता है। 'हुमजन्द्र का आस्थान, जिससे विद्वान प्रतिच्छित थे, ब्रह्मोत्लास का निवास और भारती का पिट्टाइ था। यहाँ महाक्रित अभिनव प्रन्य निर्माण से निवान थे। वहाँ पिट्टिका और पट्ट पर तेल लिखे जा रहे ये एवस् भावक-स्पुलति के लिए उहायेंह्र होते रहने से वहाँ पुराण कवियो हारा प्रमुक्त बावद हट्टान्त रूप से उस्लिखित किये जाते थे। सम्भवत सिद्धराज ने आवार्यती की एक विवाल अवाल्य सुगम किया होगा। जैन लोग करते हैं कि १०० विष्यो का परिवार उन्हें निरम चेरे रहता भा और जो प्रन्य पृठ लिखाते थे, उनकी वह सिक्ष निया करता था।

साहित्यक जीवन-- प्रभावशाली व्यक्तिस्व-अवसान

आचार्य हेमजद्र का जीवन जैन धर्म के प्रचार में तथा कुमारपाल को उपदेश देते हुए साहित्य के प्रत्येक क्षेत्र में सर्जना करते हुए ही व्यतीत होने लगा। उन्होंने ४—४ हजार भूत्रों में 'शन्दानुसातन' के पुरा करके २०,००० स्तोकों की नृहद्वृति ध्या सामान्य पाठकों के लिए चपुजृति भी जिल्ही। उससे गणान्त, धायुपाठ, उष्पादि लिङ्कानुसासन प्रकरण भी जेंद्रें। समस्त व्याकरण

१--हेमचन्द्राचार्य-ईश्वरलाल जैन

को सुत्रानुकम से उद्घृत करते हुए 'कुमारपाल-चरित' भी एक विशाल द्वयाश्रय काव्य के रूप मे रचा, एक व्यक्ति की व्याकरणशास्त्र की यह उपासना अनुपमेय है। फिर जब पुराण, काव्य, दर्शन, कोश, छुन्द आदि विपयो की उनकी अन्य इतियो का भी लेखा-जोखा लगाया जाता है; तब उनकी आश्चर्यजनक प्रतिभा के प्रति अपार श्रद्धा जामृत होती है।

आवार्य हेमबन्द्र के अभावसाली व्यक्तित्व वे सम्बन्ध में विन्टरिगर्रण महोदय ने लिला है कि 'आवार्य हेमबन्द्र के कारण ही गुजरात घवेतास्वरियों का गढ बना तथा वहाँ १२ वी १३ वी शताब्दी में जैन—साहित्य की विपुल समृद्धि हुई । विन्टरिनित्ज महोदय के अनुसार वि० स० १२१६ में कुमारपाल पूर्णतमा जैन वे तथा उनकी दीक्षा के विन पृष्वीपाल मन्त्री की प्रार्थना पर हिरिप्रद्रसूरि में 'मैमिचरित'' को पूरा किया । इंसीलिये जैन साहिय में विवेषकेंट धींमिक लिन्न में हैमचन्द्र का नाम अन्नणी है। गुजरात में तो जैन सम्प्रदाय के विस्तार का सबसे अधिक क्षेय इन्हें ही है।

, आचार्य हेमचन्द्र उत्हृष्ट ज्योतिषी थे। उन्होने कुमारपाल को राज्या-रोहण की तिथि बता थी भी तथा दैनी दुर्घटना की सूचना देकर कुमारपाल के प्राण बचाये थे।

हेमजन्द्र अत्यन्त कुशाम बृद्धि थे। धार्मिन उदारता भी उनमे थी। प्रवन्धिषिन्तामणि में इस विषय में एक मुन्दर उपाध्यान दिया है। 'एक बार राजा कुमारपाल के सामने किसी मतसरी ने कहा, ''जैन प्रत्यक्षे देव सूर्य को मही मानते।'' इस पर हेमजन्द्र ने उत्तर दिखा ''बाह ! कैसे नहीं मानते?''

> भधाम धाम धामैव वयमेव हृदिस्थितम् । यस्यास्तव्यसर्ने प्राप्ते त्यनामा भोजनोदके ॥

अर्थात् हम जैन लोग ही प्रकाश के धाम श्री सूर्यनारायण को अपने हृदय मे

प्रमावन्चरित पृथ्ठ ३१४ व्लोक २१२-२१४

२—मोहराजपराजय अङ्क ृद्द तथा काव्यानुकासन प्रस्तावना पृष्ठ २८६ समा २६१

History of Indian Literature by Winternitz, Vol. II Page - 482 - 83; 5 II

स्थित रखते हैं, उनके अस्तक्षी व्यासन को प्राप्त होते ही हम लोग अन्त-अल तक स्थाग देते हैं। इस उत्तर की सुनकर उन ईप्यीमुबो का मुंह बन्द हो गया।

आनार्य हैम्पन्त्र मे सर्वधर्य-सहिष्णुता बहुत थी। एक बार देवपत्तन के पुजारियों ने आकर राजा से मिवेदन किया "बीमनाय का मिदर बहुत जीर्ण- शीण हैं । यन हैं । उनकी प्रार्थमां मुनते ही राजा ने जीर्णांद्वार ना कार्य जारक कर दिया। हुं । उनकी प्रार्थमां मुनते ही राजा ने जीर्णांद्वार ना कार्य जारक कर दिया। चुछ दिनो पपवान् किर वहाँ के मिदर के मान्यत्य मे पञ्चकुल का पत्र आया। तब राजा कुनारपाल ने पृत्र हेमकन्त्र ने पूछा "इस धर्म-सवन के निर्माणार्य नया करता चहिते।" हेमकन्त्र ने कहा "आपको पा गी अहावपंत्रव का पानत करते हुए देवाचेन में सलान कहा व्याहिये अथवा मन्दिर के व्यान्यंत्रव का पानत करते हुए देवाचेन में सलान कहा गाहिये अथवा मन्दिर के व्यान्यंत्रव का पानत करते हुए देवाचेन में सलान कहा या हिये अथवा मन्दिर के व्यान्यंत्रव का पानत करते हुए सा के स्थान करता चाहिये।" राजा ने सूरीस्वर के परामर्गमुतार उक्त यह सा प्रार्थ किया। 'अवश्वविक्तामणि' में अन्य उपाव्यान भी हैं जिनसे उनकी धार्मिक उदारता प्रकट होती है।

भग बीजारुर जननारा भाषा डायमुण गता पस्य ।
 मह्मा वा विष्णु वा हरा जिनावा नमस्तस्य । ।

इस अवसर पर राजा को साक्षात् महादेव के दर्शन कराये। इस पर राजा ने कहा कि महाँप हेमचन्द्र सब देवताओं के अवतार और निपालक्ष हैं। इनका उपदेश मोक्षमार्ग को देने वाला है। सस्कृत हमाश्रम कान्य ने सर्ग ४, ग्लोक १३६-५४९ मे शिवस्तुति इष्टल्य है।

कुमारपाल ने जीवहिंसा का सर्वत्र निषेध करा दिया था । इनकी कूल-देवी कर्ण्टरवरी देवी के मंदिर में पश्चवित होती थी। आश्विन मास का पुरत-पक्ष आया तो पुजारियों ने राजा से निवेदन किया कि यहाँ पर सप्तमी की ७०० पद्य और ७ भेसे, अष्टमी को ८०० पद्य और द मैसे, तथा नवमी को ६०० पद्य और १ भैसे राज्य की और से देवी की चढाये जाते हैं। राजा इस बात की सनकर आचार्य हैमचन्द्र के पास गया, और इस प्राचीन कुलाचार ना वर्णन किया। उन्होने कान में ही राजा को समझा दिया। इसे सनकर राजा ने कहा. अच्छा, जो दिया जाता है वह हम भी यथाक्रम बेंगे। सदनन्तर राजा ने देनी के मन्दिर में पश भेजकर उनको ताले में बन्द करा दिया और पहरा एख दिया। पात काल स्वयम 'राजा आया और देवी के मन्दिर के साले खलवाये। वहाँ सब पण आतत्व से लेटे थे। राजा ने वहा देखिये, ये पशु मैंने देखी की भेंट विये थे, यदि उन्हें पशुकों की इच्छा होती तो वे इन्हें जा नेती, परन्तु देवी ने एक पशु को भी नहीं खाया। इससे स्पष्ट है कि उन्हें मास अच्छा नहीं लगता। तुम उपासको को ही यह भाता है। राजा ने सब पशुओं का छुडवा दिया। दशमी की चात को पाजा को कण्टेश्वरीदेवी स्वप्त में विखायी दी और उन्होंने पाजा को शाप दिया जिससे वह कोढ हो गया । मन्त्री उदयन ने बलि देने की सलाह भी ही. परन्त्र राजाने विसी के प्राण लेने की अपेक्षा अपने प्राण देना अच्छा समझा। जब आचार्य हेमचन्द्र को इस सङ्कट का पता लगा तो उन्होने जल मन्त्रित करके दे दिया जिससे राजा का दिव्यस्प हो गया। इस प्रकार आचार हेमचन्द्र की महत्ता के सम्बन्ध में अनेक आख्यान उपलब्ध हाते हैं ।

बहा जाता है वि काशी से विश्वेष्यर नामन विव पाटन आदा और पही हैमचन्द्र की विद्वासामित में सम्मिलित हुआ । उसने बन्नोक्ति से हेमचन्द्र के प्रति

१-- हेमसूरी दिलत पुत्मारपालास्य सोमेश्वर प्रत्यक्षम्-मृष्ठ ६४-६५ तथा 'प्रवन्ध-भीश'-मृष्ठ ४७-४६ ।

इड्रियत करते हुए कहा "कम्बल और सठ्ठ लिये हुए हैमम्बाल तुम्हारी रक्षा करे।" इतना कह वह चुप हो गया। कुमारपाल भी वहाँ विद्यमान थे। इस बावय मो निन्दानिधायक समझ उनकी त्योरी चढ़ गई। हैम कवि को तो लोगो में हुयय और मिस्तिक की परीक्षा करनी थी, उसने यह दृश्य देखकर पुरुष अधोतितित श्लोगों पढ़ा जिसका आजय है कि वह भोगाल जो पढ़्याँम रूपी पशुओं को भीन हुणतोन में हाँक रहा है? । इस उत्तराई से उसने समस्त सम्मो को सन्तुष्ट कर दिया।

कुमारपाल ने अपने धर्मपुढ काचार्य हेमचन्द्रसूरी के पास जैन धर्म की गृहण्य दीका (श्रावक धर्म-प्रत) स्वीकार करते समय सबसे पहले जब अहिंसा-अत स्वेकार किया, जस समय को नवय करते स्पकारस्य प्रवच्य का एक प्रवच्य प्रवच्या मा एक प्रवच्य प्रवच्या की एक प्रवच्या मा है जो हेमचन्द्र के आक्षम मे पलकर बढ़ी उचवाली खुढाकुमारी हो गई है। अन्यान्य पाजानो के अधार्मिक सावरण देवकर वह किसी के साथ विवाह वरता नहीं पाहती। बुमारपाद, जो हेमचन्द्र का विष्य बना है, उसके धर्ममां से मुग्ध होता है। अवार्ष के साथ से वह उसका पाणिग्रहण कर सेता है।

कुमारपाल हेमचन्द्र के पास विद्याख्ययन करते थे। वे विद्वत्सभा मे समस्या-पूलि तो करते ही थे; तीर्ययाता मे वे कुमारपाल के साथ माना भी करते हो। एक बार ग्राजा करते हुए वे सम्पूर्ण सङ्घ के साथ ग्राजुकक नगर मे साथ। बहुई उन्होंने आचार्य के अन्यस्थान मे स्वयम् बनाये हुए १७ हाम ऊँचे सीलानापिहार में महीराल कियां।

हेमचन्द्र वे प्रभाव से महान शैव महाघोश गण्ड बृहस्पति जैन बाचार्यों का सन्दन गन्दते थे । इतना होने पर भी वे अन्य-प्रदा के परापाती नहीं थे । उन्होंने महाबीर-नतुर्ति वे स्पष्ट कहा है-हि चीर प्रमु केवल यदा से ही आपने

२- प्रवन्धविस्तामणि कुमारणालादि प्रवन्ध-मृष्ठ ६४

पातु को हेमगोपाल करवाठ दण्डमुद्रहर् ।
 पहुदर्शनप्रमुखास चारवान् जैन-योचरे ।। प्रधानक्विति-पृष्ठ ३१:
 इतोष ३०४

आचार्य हेमचन्द्र

प्रति पक्षपात नहीं है और नहीं किसी के द्वेष के कारण दूसरे से अव्हिन है; मन्त्रो, आममो के ज्ञान और यथार्थ परीक्षा के बाद तेरी शरण ली है<sup>9</sup>। आचार्य केवल भावनाप्रधान नहीं थे, बुद्धिप्रधान थे तथा वे कालिदास की उक्ति "सन्तः परीक्ष्यान्यतरद् भजते" के अनुसार व्यवहार करने वाले थे।

वृद्धावस्या में हंमचन्द्रसूरिको खुता रोग लग गया, परन्तु अप्टागमोगाम्यास हारा लीला के साथ उन्होंने उस रोग को नष्ट किया । प्रश्न की अवस्था में अनक्ष्मनूर्वक अस्पाराधन किया उन्होंने आरम्भ की तथा कुमारपाल से कहा "अुक्तिरी आयु के भी ६ साल केल हैं।" कुमारपाल को धर्मीपदेक देते हुए दश्यम् द्वार से उन्होंने प्राण-त्याग कर दिया । इस प्रकार वि० स० १२६ में आचार्य है इसचन्द्र में अपनी ऐहिक लीला समाप्त की । उनके शरीर को भरम को इतने लीगों ने अपने मस्तक पर लगाया कि अन्त्येष्टि-किया के स्थान पर एक गडता हो गया जो आज भी हेमसब्ह के नाम से प्रसिद्ध है। श्री हेमचन्द्राचार्य का समाधि-स्यत शबुञ्जय पहाड पर न्यात है। दिगम्बर तथा शबेतास्वर दोनों- हो इस स्थानों भी भरिकमां के साम परवाई वह भी स्थान एते के अनुसार राजा कुमारपाल को आचार्य का नियोग असहा रहा और इ. सास परवाई वह भी स्थारपाल को आचार्य का नियोग असहा रहा और इ. सास परवाई वह भी

इस तरह यदि यह कहा जाय तो अत्युक्ति नहीं होगी कि तक, लक्षण, और साहित्य में पाण्डिय प्राप्त करने के साध्य देकर हैक्षणक में गुजरात को स्वायान्य आपता का स्वायान्य आपता के स्वायान्य आपता को स्वयान्य आपता को स्वयान्य आपता के संस्कृत-साहित्य के इतिहास में हुक्त सहागण्डितों की प्रयम पद्भित से स्थान प्राप्त के गुजरात में उनका स्थान राजा-प्रवा के आधार सुधारक रूप से महाग् आधार्य का है। हुक्तकर का व्यक्तित्व बहुमुक्ती था। ये एक साथ महान् सन्त, भारत्नाय विद्वान, वैयावरण, दार्शनिक नाव्यवार, योग्य केस्त और तीक स्थारत के अपर तोक स्थारत के अपर तोक स्थानित्य में म्वायान प्रवाण की वह आता थी निवक्त प्रमार मुधारक से। इतके व्यक्तित्व में म्वायान प्रवाण की वह आता थी निवक्त प्रमार मुधारक से। इतके व्यक्तित्व में म्वाया प्रवाण की वह आता थी निवक्त प्रमार सुधारक प्रवाण व्यक्तिह्व से स्वाया अस्त स्वायः आइस्ट हुए से। से

१- न श्रद्धपैव त्यवि पक्षणतो न हे पमात्रादरूकि वरेपाम् यपावदाप्ता तात परीक्षयाच त्वामेव वन्दे । प्रमुशश्चिता स्म: ।। महावीर स्तुति-क्लोंक १

२- हेमाचार्यं मुमारपालयो मृत्युवर्णनम्-प्रवन्धचिन्तामणि, पृष्ठ-६४

विश्ववन्युत्व के पोषव और अपने युग के प्रकाश-स्तम्भ ही नहीं, अपितु युग-पुग के प्रवाश-स्तम्भ हैं। इस युग-पुरुष को साहित्य और समाज सर्वदा नतमस्तक हो नमस्कार करता रहेगा।

हेमचन्द्र और उनका पुग

आवार्य हेमचन्द्र का गुग गुजरात के साहित्य एवम् सस्कृति के इतिहास का स्वर्ण-युग कहा जा सकता है। इस समृद्धि के लिए राजमीनिक, सामाजिक, सामिन, आर्थिक परिस्थितियों पूर्णतया अनुकृत थी। अनिहितवाह से चालुकृत का के सूल प्रतिक्वापक थी मुलराज से लेकर कुमारपात के उत्तराधिकारिया तक जो नृप हुए उनमे चरित्र एवम् सद्युणे का उत्तरोत्तर विकास माया जाता है। मिलरो का जोगोंद्वार करना, नविन्माण करना तथा धर्मप्रतार मे सीमदात देता इन राजाओं का आधुविधक नार्य वार्व। साववी बाती ने से गुजर नरेका जयमट और दण्ड के दानवनी में भीवारान और 'प्रवान्तराम' विदेशपण पाये जाते हैं, वे उनके जैतानुराज को ही प्रकट करते हैं । सूलराज ने अनिहित्वाह में 'मूलवारिता' नामक जैन मन्दिर वनवाया। वेवमुत्त ने क्षित्र प्रवचन्द्र तथा उनने जिल्लों के प्रविद वनवाया। वेवमुत्त ने क्षित्र प्रवचन्द्र तथा उनने जिल्लों के प्रविद वनवाया। वेवमुत्त ने क्षित्र प्रवचन्द्र तथा उनने प्रविद वे के जिल्लों के जिल्लों का खून प्रवार के व्या और उसे बहुत से जैन प्रविद वे वे निर्मण होरा अल्लंद्र हिया।

भीम ने राज्य मे जैन धर्म ना निर्देष प्रसार हुआ। उसने मन्त्री प्रार्माद वर्गी निमलगाह ने लाजू पर आदिनाय ना नह जैन मन्दिर बनवाया जिसमे भारतीय स्थापत्य-क्सा ने उत्त्र ष्ट दर्गांग हीते हैं । इसनी सूरम चित्रनारी, बनावट भी खतुराई तथा सुन्दरता जगत्-विद्यात है। इस प्रवार १२ वी जताब्दी मे पुन-रात ने सामाजिय, साहित्यम, साह्यवित्र और राजनीतिक इतिहास भी विधा-यन नहीं ने रूप मे आवार्य हैमकन्द्र युगान्तरनारी और युगसस्थापन व्यक्तित्व भी तेनर असतीण हुए थे।

आवार्य हेमचन्द्र ने पूर्व प्रतिद्ध तथी आवार्यों से प्रेरणा प्राप्त की होती। सस्वार समृद्धिका उन्हें जरूर साम मिला होता। हरिमद्रपूरि, जिन्होने परद्दर्जनसमुख्य की रचना श्रोमाल नगर में ही की थी, हेमचन्द्र की महत्वा-

 <sup>—</sup>पोनुषय श्रुमारपाल-भारतीय शानपीठ, दुर्गाहुण्ड रोड, वाराणसी ।

२- "भारतीय सरष्टति में जैप धर्म था योगदान" बार हीराताल जैन

पाथा वे प्रेरणा-फोन बन होते । 'रत्नावर्त्वात्वन' वे रचितता थी रत्नप्रम-मृरि हेमचन्द्र वे च्येष्ट समवालीन ही थे । इस प्रवार सत्वालीन परिस्थितियो वा लाभ हेमचन्द्र को पूरा-पूरा मिला होगा ।

हमचन्द्र सिद्धराज जर्याग्रह के समापिष्टत थे। उस समय सिंह नामक साय्यवादी, जैन थीररावार्थ, 'प्रमाणनयतत्वावलेल', और 'ध्याद्वार-रत्नार' नामक टीका के रचित्ता, प्रसिद्ध तार्किय वादि देवपूरि प्रध्यात विद्वान् थे। 'युमुक्तन्त्र' मारक से जर्यादि थे विद्वरसमा या वर्णन है। उससे तक, भारत, पाराकर, महा्पसम महा्व, सारदा देश के सुविक्यात 'उत्साह विद्वान तक, पारत, पाराकर, महा्पसम महा्व, सारदा देश के सुविक्यात 'उत्साह विष्ठित, सागर-राम सागर पिठत तथा प्रमाणकाश्त्र पारह्मत 'राम' का उत्सेल है। वहनगर की प्रमाल के रपिता प्रजानकु प्रान्ताट् (पोरवाड), वर्षि ध्योपान और महा-विद्वान महानित भाग्यत एवम् देववोध परस्पर स्पर्धा करते हुए पी जर्यसिह को मान्य थे। वाराणसी के भावनुहस्पति की पारत्न में आकर पीवधम के उद्धार किल एक प्रविद्ध के समस्पाय था। इसी भावनुहस्पति को हुमारपान ने सीम-नाय पाटन का गण्ड (रहाक) भी बनाया था। इसने अतिरिक्त प्रसादा है कन्ता व्याप्ता विद्यान पार्टिक प्रपारत्नाहार' के कर्ता वारम्पद आदि विद्यान पार्टिक प्रपारत्न के सह साधारण मही था, किन्तु उनका प्रभाव प्रारम्भ से ही असुकृत रहा।

श्री देवसूरि, जो वादिदेवसूरि नाम से प्रसिद्ध थे, आचार्य हैमचन्द्र के साथ सिद्धराज व्यविद्वि ही सभा में थे। एक बार फुगुदचन्द्र नामक दिगम्बर विद्वान् कर्णावती में आये। शास्त्रायं का दिन निश्चत हुआ। मवणस्ता देवी छुगुदचन्द्र की पराभतिनी थी। उस समा ने प्रमु श्री देवसूरि ने मुनीन्द्र हेमचन्द्र के साथ एक ही जारान को अलङ्कृत किया था। हैमचन्द्र ने अवस्था में कम होने पर भी आचार्यत्व को दृष्टि से वरिष्ठ होने के नाते, देवसूरि की सहायता की। उस समय सम्भवत देवसूरि के समान हेमचन्द्र प्रसिद्ध नहीं थे। बाद-विचाद के अच्या में अप्रस्ता कहा, श्री देवसार्थ मुक्त औद विद्या। श्री हैमचन्द्र ने कहा, 'सूर्य के समान देवाचार्य अपुरदचन्द्र को प जीत पाते हो क्षेतरून स्वरूप के में कीन किट से सस्य पहनने पाता।' 'प्रबन्धविन्नामणि' के अनुसार

इस बाद-विवाद सभा में कार्यस्य की उपस्थित थे। प्रभावक् के अनुसार उरसाह पण्डित भी वहाँ विद्यमान थे।

समकालीन आचार्यों में हेमचन्द्र का स्थान सर्वोपरि माना जाता है. क्योंकि सममालीन आचार्यों ने विशेषकर घार्मिक एक्स दार्शनिक पश वा ही मण्डन किया था। कुछ विद्वानो ने तीर्थह्करों के चरित्र भी लिखे। किन्त साहित्य. दर्शन एवम् धर्म वे प्रत्येक पहलू पर समान रूप से साधिकार प्रकाश धालने क्षाला एक भी लेखन नहीं हुआ। देवसूरी ने 'प्रमाणनयतत्वालीकालककार' तथा 'स्माद्वादरत्नाव'र' नामकवृहट्टीका की रचना की, किन्तु वे टीकाएँ हैमचन्द्र की प्रमाणभीमाना से निवृष्ट हैं। श्री दत्तसूरि के प्रशिष्य और यशीमद्रसूरि के, जिनका निर्वाण गिरनार में हुआ, शिष्य प्रशुम्नसूरि ने 'स्थानक प्रकरण' लिखा । जनके शिष्य देवचन्द्र ने स्थानक प्रकरण पर टोका सथा 'शान्तिजित चरित' लिखा । देवचन्द्र ने 'चन्द्रलेखा विजय प्रकरण' भी लिखा । हरिमद्रपूरि ने स॰ १२१६ में ' नैमिचरित' पुरा विया । सोमप्रममूरि ने 'कुमारपाल प्रति बोध' लिया जिसमे क्षेत्रचन्द्र की महत्ता पर प्रकाश हाला गया। यशपाल ने 'मीहराज विजय' नाटक में मुमारपाल के जैनधर्म-वरण के विषय में वर्णन किया है। सोमदेव के पत्र दागभट ने 'नेमिनाय चरित' लिखा । आचार्य हैमपन्द्र का शिष्य-सम्प्रदाय भी बहुत बढा था । सम्राट नुमारपाल, उदयन मन्त्री आम्रभट्ट, वाग्मट, चाहुड, लोलक, राजवर्गीया प्रजावर्गीय, आदि श्रावक शिष्यो के अतिरिक्त प्रवन्धमत्वन्त कवि शमसन्द्रसरि, अनेपार्य कोश के टीकाकार अहेन्द्रसूरि, गुणवन्द्रगणि, मधंगानगणि, देवचन्द्रगणि, यशक्वन्द्रगणि, महानुवैयाव रण चदयचन्द्रगणि आदि इनवे शिप्य थे ।

इस प्रवार इन पुन में साहित्य-सर्वेता वर्याप्त मात्रा में हुई यद्यपि इसमें टीवाएँ सभा बार अधिन हैं। बारनु-चना वर इस युन वन प्रमाय यहा। भाषा मी दुन्दि से भी यह पुम बद्ध सफ्त रहा है। बारनु कता की विभिन्न मैनि-मं वा विदास हैमजह-पुन में ही हुआ। जेती ने भवन-निर्माण में बहुत अधिन की विदास में प्रमात कि विदास में बहुत अधिन कि दिलायों। हेमजह- के प्रधान से युनरात, वादियायांव, मच्य, राजप्रनाना युनम् मालवा में जैनावमं चेता। बुनारपाल मिलवीय में अनुसार पाटन में पुनार-विहार, पारवेताय में पर तीर्पेक्ष के सोते, परित एवम् तावे की प्रतिमार्थ है, वर्ग स्थाप प्रयुत्त विहार में ७२ मस्दिर, जिनमें नेयिताय की संते ने प्रनिमा है, वर्ग है। युनार विहार में ७२ मस्दिर, जिनमें नेयिताय की संते ने प्रनिमा है, वर्ग है। युनार विहार में एव और आविवन की पूर्णिमा की रथ-गावा निकतती थी। ४० • आचार्य हेमचन्द्र

माण्डिकिक राजाओं ने भी अपने-अपने नगरों में बिहार बनवाये । गुजरात में बास्तु-चला में निष्णात लोगों भी माँग दक्षिण में ती नी जाती थी। उस युग में विद्या और चला भो जो प्रेरणा मिली थी, उसमें हैमचन्द्र को भी विद्वान् होने के साधन सुलम हुए होंगे।

अनुभृति के अनुसार मालवा-विजय के पश्चात् सिद्धराज जयसिंह ने अम-तिनाय ना विरुद्ध धारण फिया था। चालुक्य यस में मालवा के साथ प्रतिस्पर्धा एवमू ईंप्यों को भावना राजा भीमदेव प्रयम से चली आरही थी। अचार्य हेमचन्द्र के समय यह राजनीतिक स्पर्धा साहित्यिक स्पर्धी में परिणत हो गयी। मालवा की विजय के पश्चात् साहित्य एवम् सस्कृति के क्षेत्र में भी मालवा पर बिजय प्राप्त कर मिद्धराज जयसिंह ने अवस्थिताय विरुद्ध यसार्थ किया। साहित्यक क्षेत्र में गुजरात को विजयमी प्रदान गरने हेतु आचार्य हेमचन्द्र ने प्रत्येक क्षेत्र में भौतिक साहित्य भी रचना की।

## हेमचन्द्र का रचनाकाल

आधार्य हैमचन्द्र का सिद्धराज जयसिंह के साथ प्रथमपरिचय लगभग वि॰ स॰ १९६६ के बाद हुआ होगा, क्यों कि स्रिप्त प्राप्त होने के बाद ही उन्हें राजध्य मिला होगा । जयसिंह ने वि॰ स॰ १९६९-६२ में मालदा पर विजय प्राप्त मिला होगा । जयसिंह ने वि॰ स॰ १९६९-६२ में मालदा पर विजय प्राप्त नर अवन्तिनाय का निवद धारण निया । तब सिद्धराज के आग्रहामुत्तार हमचन्द्र ने अपना प्रसिद्ध सन्य बन्दानुशासन सिद्धहेम आप्तरपामा से लिखा । प्रवन्धित्तामणि के अनुसार यह प्रत्य एक वर्ष में पूर्ण हुआ। 'सपादलक्षप्रमाण प्रत्य सवस्तरे रचयाचके इस व्याकरण में सवा लाख पङ्क्तियों थी। इतना बड़ा प्रत्य एक वर्ष में पूर्ण हुआ होगा इसने सन्दिह है। डा॰ ब्र्लूर ने 'सिद्धहेम' को प्रश्नित के आधार पर यह कहा है कि बातन-विजय के प्रवस्त एकपूर्त नौर्य-याचा प्रश्नित के आधार पर यह कहा है कि बातन-विजय के प्रवस्त एकपूर्त नौर्य-याचा है पूर्व स्थाकरण-रचना सम्यन्त हुई होगी जिसके विये वे ३ वर्ष का समय मानते हैं। दो-तीन वर्ष का समय प्रहीत कर लेने पर खंब्दानुशासन का रचनाकाल वि॰ स॰ १९६२-६४ तक माना जा तकता है। डा॰ ब्रूत्हर के मत से दोनों कोण ज्यांक्ष के प्रयस्त मांकी की प्रचना उनके सामने ही हुई हांगो, किन्तु सम्पूर्ण द्वयायय के प्रयस्त वि० स॰ १२२० के पूर्ण नहीं हो सका होगा।

तदनस्तर उन्होंने 'काब्यानुशासन' लिखा होगा । 'काब्यानुशासन' मे कुमारपाल का कही भी नाम नहीं है । अंत उक्त ग्रन्थ कुमारपाल से पूर्व जय- सिंह के राज्य मे ही 'सब्दानुणासन' के बार्ब लिखा गया होगा। इसका रचना-काल वि. सं. १९१४-१६ तक होना सम्मव हैं। 'हेम वृहद्वृत्ति' के व्याख्याकार पं. चन्त्रसागर सुर्ति के मतानुसार हेमचन्द्राचार्य ने व्याकरण की रचना सं० १९६३-१४ मे नी थी। डा॰ वृह्दर के मत से 'काव्यानुशासन' तथा 'एन्टोऽ-मुशासन' कुमागमान के प्राधिन्नक राज्यकाल में रचे गये होंगे। बृह्दर का का मत, कि 'एन्टोऽनुगासन' में राजा की स्तुति नहीं है, प्राप्त है। 'इन्द्रांजु-शासन' मे सिद्धराज जयसिंह एवम् कुमारपाल दोनों की स्तुतियाँ है। जिनमे ४ जयसिंह के निए तथा '४६ इतरे चालुक्त नृषों के लिए हैं, किन्तु जिनकाय मे कुमारपाल की स्तृतियाँ है। जतः 'इन्दोऽनुशासन' कुमारपाल के राज्यकाल ने ही रचा गया होना चाहिये।

राजा कुमारपाल के आग्रह से आचार्य हेमचन्द्र ने 'योगशास्त्र', 'यीत-रागस्तुति', 'कुमारपाल चरित' (प्राकृत क्ष्याध्यय काव्य) एवम् 'त्रिपध्ठिमलाका पुरुष चरित' की रचना की । उनकी अन्तिम रचना 'प्रमाणमीमासा' थी, यह उनकी स्वलिखित प्रस्तावना से मिद्ध हुन्ता है?। कुमारपाल का शासन-काल वि॰ सं॰ १२२६ तक था जीर यही हेमचन्द्र का जीवन-काल था। वे कुमार-पाल के ६ मास पूर्व ही स्वगंवासी ही चुके थे, अत<sup>े</sup> हैमवन्द्र का रचना-काल निश्चित रूप से वि० सं० १९६२ से १२२० तक माना जा सकता है। डा० पूरतर के मत से कुमारपाल के प्रारम्भिक राज्यकाल में कीशों के श्रेप परिशिष्ट तथा 'देशी नाममाला' की रचना हुई होगी। तीन निवण्द इसी काल के हैं। देशी नाममाला की विस्तृत टीका का रचना-काल बार बुल्हर विर सर १२९४--१५ मानते हैं। 'योगशास्त्र' तथा 'वीतरागस्तोत्र'. वि० स० १२९६ के पत्रचात् तिले गये होंगे । तत्पत्रचात् टीका लिखी गयी होगी । 'त्रिपस्टिशलाका-पुरुष चरित' का रचना-काल डा० बुल्हर बि० स० १२१६--१२२९ के बीच मानते हैं । 'क्रुमारपाल चरित', "सरवृत द्वयाश्रय काव्य' के अन्तिम पाँच सर्ग तथा 'जीमधान चिन्तामणि' की टीका भी इसी काल की समझने' चाहिये; क्योंकि 'अभिधान चिन्तामणि' मे 'धोगशास्त्र' एवम 'त्रिपष्टिशलाका पृष्ट्य चरित' दोनो

१ -आनन्तर्यो वाय शब्दः शब्दकाष्ट्रप्रदो तु वासनेभ्योऽनवर प्रमाण भीमा-स्यत इत्यपः इति स्वयमेव आचार्योक्त्येव प्रतीयते-आहेतमत प्रमाशकर प्रवासन प्रमाणभीमाता-मोतीलाल नाक्षाची, १६६ मवानी वेठ, पूना, तथा नि० य० पू० च० १८-१६

४२ आचार्य हेमचन्द्र

का उल्लेख है। निष्नित रूप से बि॰ सँ० १२१६ के प्रवात अनेकार्य की स्मी दीका आचार्य की दृष्टि के परवात् महेन्द्रसूरि शिष्य ने तिस्ती होगी। साठ बुलहर 'ममाणमीमांसा' को बि० सं० १२१६ – रेट के बीच मे रसते हैं। इस तरह, आचार्य का रचना-काल सं० ११६२ से आरम्भ होता है तथा १२२६ सक समाप्त होता है।

हेमचन्द्र के संस्कृत प्रन्यों की संख्या और उनका विषयानुसार वर्गीकरण

हेमजन्य द्वारा रिचत पड़ितियों की संख्या है। करोड़ बतायी जाती है। यदि हम इसे अतिशयोक्ति मान कें, तो उनकी १०० से अधिक रचनाएँ होगी । रचनाओं को देखने से यह स्पष्ट होता है कि हेमचन्द्र अपने समय कें। अद्वितीय विद्वान थे। साहित्य के सम्पूर्ण इतिहास में किसी दूसरे ब्रन्यकार की इतनी अधिक और निविध विषयों की रचनाएँ उपलब्ध नहीं हैं। रचनाओं की संख्या कें सम्बन्ध में 'प्रभावक्चर्वारेत' का हेमहारि प्रवच्य इष्टब्य है जिससे १२ प्रमण्यों के नाम गिनाये हैं—

स्याकरणं पंचागं प्रमाणशास्त्रं प्रमाणभीमासाम् ।
स्वाकहित चूडामणोच सास्त्रे विश्वव्यक्षितः ।
एकार्यानकार्या देश्या निगण्ड इति च चरवारः ।
विद्वित्तार्य नाम कोशाः भुवि कविता नय्युपाध्यायाः ।।
त्रमुद्धारपिठमलाका-नरिगहत गुरिहतत विचारे ।
स्वप्रास्य योगशास्त्रं निदयेच इयाश्ययं महाकास्थम् ।।
चन्ने विश्वतिपुर्ण्यः सानीतरामस्त्रवानतम् ।
इति तदिहित सन्य-सब्यैव हि न विचले ।।
नामापि न विदरस्य-सेवा मानुसा मंदबुद्धयः ।। ८३२-८३६
कास्यमाना सीरीज के अस्तर्येत कास्यानुसासन की प्रस्तावना में श्रीक्रे-

का व्यमाना सर्गज् क वस्ताव का ब्यानुशासन की प्रस्तावना में आक केट केंटलाँग (Aufiech's catalogus) दिया हुआ है । उस सूची के
अनुसार 'अनेकार्य कीय' वनेकार्य होए, 'अधियानियन्तामीण', (नाममाना व्याख्या)
'अनवक्तार चूडामीण', 'उणादि सूबर्नुन्त', 'कान्यानुशासानम्' 'ख्न्दोऽनुशासनम्'
तदवृतिः 'देशीनाममाना', सबृत्ति, इयाश्रय काब्य, सबृत्ति, धानुपाठ सबृत्ति, धानुपारायण सबृत्ति, धानुमाना, नाममाना श्रेष, निषण्ड त्रेष, प्रमाणमीमासा सबृत्तिः बनावल सूत्र बृहदवृतिः वालभाषा व्याकरण सूत्रवृत्ति, योग-शास्त्र, विश्वमसूत्र निवद्गानुशासन सबृत्ति, क्ष्यानुशासन सबृत्ति, श्रेष सङ्ग्रह्, त्रेष सङ्ग्रह सारोद्धार क्षत्रकी असिद्ध कृतियाँ यानी गयी हैं। हा॰ हीरालाल जैन के अनुसार हेमचन्द्र ने 'उत्तराप्ययन' पर टीका सिसी थी। 'सर्वदर्शन सहग्रह' में हेमचन्द्र के नाम पर दो प्रन्यों के नाम और हैं 'आवश्यक सूत्र भाष्यवृत्ति' तथा 'आध्वनिश्वयासङ्कार' । सम्भवतः भाष्यवाचार्य के समय इन ग्रन्थों की प्रसिद्धि रही होगी, इसिसिय 'सर्वदर्शन सङ्ग्रह' में उनका उल्लेख है। 'आसिनिष्यालङ्कार' का उल्लेख की वरवाचारी ने भी किया है। आप थे 'लपुजहॅन्नीति' नायक नवीन सिल्य ग्रन्थ का उल्लेख किया है। कही-कही 'प्याय बलावलसूत्राण' चपा 'एन्तनन्यान महाकाव्यम्' के उल्लेख निलते हैं। विप्यानुसार महत्वपूर्ण 'एकाएँ निन्म प्रकार हैंं—

(१) पुरिष-'निश्चास्त्रिकालाचा पुरप्रवित्त'-इसमें सस्त्रत काव्य शैली होत्त जैनममें के २४ तीर्पंकते, १२ चक्रवित्मों, ६ जारामणों, ६ प्रतिनारायणों एवन् ६ वलदेवी, इस प्रकार ६३ प्रमुख व्यक्तियों के चरित्यों का वर्णन किया गया है। यह प्रन्य पुराण और काव्य-कला बोनो ही वृष्टि से जत्तम है। परिशिष्ट पर्व तो भारत के प्राचीन इतिहास को भवेषणा वे बहुत उपयोगी है।

(२) काव्य-दियालयं काव्यं - इस नाम के दो कारण है। प्रमम कारण तो यह है कि संस्कृत और प्राकृत वोनो ही भाषाओं ने लिखा गया है। द्वितीय कारण यह भी सम्मन है कि इस कृति का उहें व्य अपने समय के राजा कृमारपात का चरित्र वर्णन करना है। और इससे भी अधिक महत्वपूर्ण उहें व्य सस्कृत और प्राकृत व्याकरण के सून-क्रमानुसार नियमों के उदाहरण प्रस्तुत करना है।

(६) स्तोध-'ढानिशिकाएँ'- स्तोच-साहित्य की दृष्टि से उत्तम कृतियाँ
'वीतरागस्तुति' और 'महाबीर स्तोव' भी सुन्दर भान जाते हैं। 'वीतराग स्तोको
की सक्या २० है।

(४) व्याकरण -'मन्यानुसासत'- सस्कृत- प्राकृत दोनी मापाओं के लिए यह व्याकरण उपयोगी और प्रामाणिक माना जाता है। इतने भूत्रवृत्ति, लघु तथा गृहत्वृत्ति, तथा गणपाठ, धानुपाठ, जणादि सूत्र मिलाकर ८४००० क्योठ है।

(५) छन्द - "छन्दोऽनुषासन" - इसमें सस्तृत, प्राइत एवम् अपम्र म-साहित्य से छन्दों का निष्मण किया यया है। छन्दोने छन्दों से उदाहरण अपनी मीतिक रननाओ द्वारा दिये है। इसमें रसमङ्गाधर के समान सब कुछ आवारों का अपना है।

(६) असङ्कार - 'काव्यानुशासन' - यह अपने विषय का साङ्गी-

पाडग प्राय है। ध्रन्यकार ने रथयम् ही सून, अलङ्कार-प्रवामणि नाम को वृत्ति एयम् विवेग नाम भी टीका लिखी है। इसम काच्य के प्रयोजन, हेतु अर्थालङ्कार, गुण-बांप, ध्यनि इत्यादि सिद्धान्तो पर नेमचन्द्र ने गहुन एवम् विस्तृत अध्ययन प्रसात किया है।

(७) कोश — इनके ४ प्रसिद्ध योग हैं — १, 'अभिधान चिन्तामणि' २, 'अनेकायंसइप्रह' ३, 'नियण्डु' ४, देशीनाममाला' । प्रथम मे 'अमरकोश के समान सस्यत की एक बस्तु के लिए अनेक धव्या का उल्लेख है। दूमरा कोश एम शब्द के अन्य अयाँ का निक्यण कर्ता है। तीसरा यनस्पति शास्त्र का कोश है। चौथा ऐसे शब्दों का कोश है जो उनके सस्कृत अपया प्राहृत व्याकरण से सिद्ध नहीं होते। प्राकृत, अपन ध प्रयम् आधुनिक भाषाआ के अध्ययन के लिए यह कोश बहुत ही उपयोगी है।

(=) व्याय- 'प्रमाणमीमासा - इसम प्रमाण और प्रमेय का सविस्तार

विवेचन विद्यमान है।

(९) ग्रोगकास्त्र- इसमे जैन-दर्शन के ध्येय के साथ योग की प्रक्रिया के समन्वय का प्रयास किया गया है। इसकी मैंली पवजसी के योगसूत्र से मिलती है। पर विषय और वर्णनकम दोनों में मौलिकता ग्रीर जिन्नता है।

| हादश व्रत-   | প্রসূত্রর−২− | १ अहिंसा २ सत्य ३ अस्तेय, ४ ब्रह्मचर्य<br>और ५ अपरिग्रह                                                                                                                      |
|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | गुणवत-३-     | १ दिग्विरति, २ भोगोपभोगमान और<br>३ अनर्धदण्ड विरमणं।                                                                                                                         |
| 1            | शिक्षानेत-४- | ९ सामयिकवत, २ देखावकासिक, ३<br>पौषघ ओर अतिथि सविभाग ।                                                                                                                        |
| आबार्य के ३६ | वीबा-        |                                                                                                                                                                              |
|              | (१) तप १२-   | १ अनशन, २ अवमीदवै, ३ बृत्तिपरि-<br>सब्धान, ४ रसपरित्याम, १ विविक्तमी-<br>व्यासन, ६ कामक्तेश, ७ प्रायक्तिन,<br>६ विनय, ६ वैयाकुच, १० स्वाध्याय,<br>११ व्युत्सर्ग और १२ ध्यान। |
|              | (२)धर्म १०—  | व उत्तमक्षमा, २ मादव, ३ आर्जन,<br>४ शौन, ५ सत्यु, ६ सम्म, ७ तप, ⊏<br>स्वाग, ६ आर्किचन्य और १० ब्रह्मवर्ष।                                                                    |

# अंध्याय-२

# हेमचुन्द्र के काव्य-प्रन्थ

# ह्याध्य काव्य तथा कुमारपालवरितम्

भाचार्य हेमचन्द्र ने अनेक विषयो पर विविध प्रकार के काव्य रचे हैं। उनके काव्य-साहित्य मे इतिहास है, पुराण है, दर्शन है एवम् मक्ति मी है। सत्य बात यह है कि आवार्य मूलत. जैनधर्म के उद्घारक एवम् प्रचारक रहे हैं। जीवन का प्रधान लक्ष्य जैनधर्म का प्रचार होने के कारण उनकी प्रत्येक साधना उसी लक्ष्य की पुर्ति की ओर अग्रसर हुई। अश्वघोष के समान हेमचन्द्र भी सोहेश्य काव्य-रचना में विश्वास रखते थे। इनका काव्य "काव्यमानन्दाय," न होकर काव्यम् धर्म-प्रचाराय' है । ऐसी रचनाओं में काव्य-तत्व के विशेषरूप से न रहने पर भी समाज के अभ्युदय के लिए योजना अवश्य होती है। काव्य के मुख्य प्रयोजन के साथ आश्रयदाता की पाण्डित्यपूर्ण प्रशसा एवम् धर्म-गुरु तीर्थङ्करो के प्रति मक्ति-भावमुक्त थढाञ्जलि अपित करना भी जनके काव्य का उद्देश्य प्रतीत होता है। इस दृष्टि से आचार्य हेमचन्द्र के काव्य तीन श्रेणियों मे विभाजित किये जा सकते हैं-- (१) ऐतिहासिक काव्य (२) पुराण (३) भक्ति एवस् दर्शन काव्य : चनका द्वयाश्रय महाकाव्य निश्चितरूप से ऐतिहासिक काव्य है। 'त्रिपष्टिश साका पुरुष चरित' एक पुराण काव्य है, जिसमे जैनधमें एवम् संस्कृति का विशद् यर्णन है। 'द्राप्तिशिका' के अन्तर्गत दो छोटे-छोटे काव्य हैं जिनमे जैन-दर्गन की दृष्टि से स्वमत मण्डन एवम् परमत खण्डन विद्यमान है । 'वीतराग स्तोत्र' विशुद्ध रूप से भक्तिकाव्य है जिसका संस्कृत स्तोत्र-साहित्य में महत्व पूर्ण स्यान है ।

#### संस्कृत द्वयाध्य काव्य---

शास्त्र-काव्य की परम्परा मे आचार्य हेमचन्द्र के द्वयाश्रय काव्य का स्थान अपूर्व है। चनका यह काव्य व्याकरण, इतिहास और काव्य तीनो का बाहक है । "द्वयाश्रय" काव्य मे दो भाग है । "द्वयाश्रय"नाम से ही स्पष्ट है कि उसमे दो तथ्यो की सन्तिबद्ध किया गया है। प्रथम भाग मे २० समें और २००० प्रलोक है। दितीय भाग म सगों मे विभाजित है। यह प्राकृत-भाषा का काव्य है । ऐतिहासिक लक्ष्य के साथ-साथ निश्चित रूप से व्याकरण भी इसका लक्य है। क्योंकि अपने ही व्याकरण में दिये हुए नियमों के उदाहरणो को दिखाना भी इस कान्य का प्रयोजन है। अत इसमे चालुक्य वश के चरित्र के साथ व्याकरण के भूत्रों के उदाहरण प्रस्तुत किये गये हैं?। इस काव्य में कमारपाल एवम उनके पर्वजो का बत्तान्त विस्तृत रूप मे मिलता है जो बालकय वेश के इतिहास के लिए स्पष्टतया मृत्यवान है। कल्हण के अनन्तर रचे गये ऐतिहासिक काव्यों में जैन मुनि हेमचन्द्र विशेष उल्लेखनीय हैं जिन्होंने अमहिलवाह के चालकय वशीय राजा कुमारपाल के सम्मानार्थ 'द्वयाश्रय' काव्य की रचना की । प्राष्ट्रत इयाश्रय काय्य की कुमारपालचरित भी कहते हैं । जैन कवि हेम-चन्द्र ऐतिहासिक विषय पर निबद्ध महाकाव्यो की रचना में नितान्तदक्ष है; परन्तु इनका साहिरियक तथा ऐतिहासिक मूल्य परिवर्तनशील है । हेमचन्द्र ने द्याध्य काव्य मे गुजरात के राजाओं का चरित अपने आश्वयदाता एवम प्रिय-शिष्य कुमारपाल तक निवद किया है। यह ऐतिहासिक होने के साथ-साथ शास्त्र-काष्य भी है तथा सत्कृत, प्राकृत और अपश्र श भाषाओं के व्याकरण जानने के जिए नितान्त उपयोगी है।

हेमचन्द्र का सस्कृत द्वयाश्रय<sup>ध</sup> काल्य बहुगुण सम्पन्त हैं। इस महाकान्य से इन्होंने सूत्रो का सन्दर्भ देकर अपनी विशिष्ठ धतिभा का परिचय दिया है। इसमे सुष्टि-मर्णन, ऋतु-मर्णन, रश्च-पर्णन, वादि सभी महाकाल्य के गुण वर्तमान हैं।

 <sup>-</sup>विश्व-साहित्य की रूप-रेखा-भगवतमरण उपाध्याय ।

२ -सस्कृत-साहित्य का इतिहास-ए०वी०कीय-तथा बलदेव उपाध्याय

३ -सस्कृत-साहित्य शी रूपरेखा-नानुराम व्यास और चन्द्रशेखर पाण्डे

तथा रामणी उपाध्याय का संस्कृत-साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ४ --इपाश्रय काव्य Commentary by अभयतिलक गणी Vor I & II by

A. V. Kathawate; Bombay, Sanskrit and Prakiri reries vol I, 1921, Vol II, 1915

सक्षेप मे हयाश्रय महाकाव्य की विषय-बस्तु निम्नानुसार है :---

सस्कृत-कवि परम्परा का अनुसरण करते हुए आचार्य हैमचन्द्र भी मह-गलाचरण से काव्य का आरम्भ करते हैं। तत्पश्चात् चालुक्य वश की स्तुति, अमहिलपट्टन का रस-भरित वर्णन करने चालुक्य वंश ने मूल-पुरुष मूलराज का वर्णन प्रारम्भ करते 🛙 । यहाँ प्रथम सर्ग समाप्त होता है । मृलराज के स्वप्त में भी शम्भु का उपदेश, बन्दीकृत प्रभात-वर्णन, ब्राहरिपु की दण्ड देने के लिए मन्त्रियों को प्रोत्साहन, इत्यादि वर्णन में दिलीय सर्व समाप्त होता है। तृतीय सर्ग गरस्कल-वर्णन से आरम्भ होता है। तत्पश्चात् मूसराज की विजय-यात्रा का उपकम, प्रस्थान, जम्बूधालि में सरोवर के किनारे सेना-निवास का सुरवर वर्णन आता है। चौथे सर्ग में मूलराज के पास प्रहारि के दूस का आगमन, सम्भाषण, मूलराज का सम्यक् उत्तर, भूलराज ने द्वारा प्रेषित दूत का प्रदारि को सन्देग, प्रहारि का रण के लिए प्रस्थान, भाव मे अरिष्ट दर्शन, देवतायन तोडते हुए जम्बूमालि मे आगमन, इत्यादि बातें समाहित है। पञ्चम सर्ग मे वीर-रसपूर्ण युद्ध-वर्णन है । ग्रहारि की प्राण-रक्षा के लिए असकी पत्नी की माचना, मूलराज के राजधानी में पुनरावमन के साथ यह सर्व समाप्त होता है। मूलराज के चामुण्डराज नाम का पुत्र होता है। चामुख्डराज का वर्णन यही प्रारम्भ होता है। लाट देश के राजा को दण्ड देने के लिए मूलराज तथा चामुण्डराज दोनो व्यम्रवती तटपर गये। वोनी के मुद्ध-वर्णन, लाट हनन के प्रवात चामुण्ड के राज्याभियेक तथा मूलराज के स्वर्ग-गमन वर्णन मे छटा सर्ग समाप्त होता है। "मुण्डराज के बल्लभराज, दुर्लभराज और नागराज के नाम तीन पुष हुए । बल्लमराज हारा मालव देश पर आक्रमण, वहाँ शीतलिका रोग से पीडित होकर वल्लमराज का स्वर्ग-गमन, चामुण्ड का पुत्र शोक, दूसरे पुत्र दुलभराज को गही पर बैठाकर नर्मेदा विनारे तप करते के लिए आमुण्डराज का गमन दुर्लभराज का महेन्द्र की बहन दुर्लभ देवी के स्वयम्बर मे जाना, विवाह करना, विवाहोत्सव का वर्णन, नागराज का भी महेन्द्र की दूसरी भगिनी से विवाह, तित्पश्चात् युद्ध के लिए तैयार नृप-गण को मार कर राजधानी में दुर्लभराज का पुनरागमन, इत्यादि विधय सप्तम सर्गं में विणित हैं। नागराज की भीम नाम का पुत्र हुआ। भीम का राज्याभिषेक, भीम का चर से भाषण, सिन्ध-पति इम्मुक और भीमराज का युद्ध, हम्मुक की पराजय, इत्यादि विषय अय्टम सर्ग मे सम्मिलित हैं। भीमदेव का चेदि देश,ग्रमन, दूत का आगमन, सम्मान, भीमराज भा यापस चला आना; भीमराज के क्षेमराज और कणंदेव नामक दो पुत्र हुए i

क्षेमराज के देवप्रसाद नाम का पुत्र हुआ। कर्ण का राज्याभिषेक, भीमराज का स्वर्ग-गमन,क्षेमराज का सरस्वती नदी के पास मण्डुकेश्वर पूष्पक्षेत्र मे तप करना, उनकी सेवा के लिए पुत्र देवप्रसाद का जाना, उसे दिशस्थली का प्राप्त होना, जयकेशी की पुत्री मयणस्य देवी से कर्ण का विवाह; इन सब बातो का वर्णन नवम सर्ग मे हैं। दशम् सर्ग में कर्ण का सन्तान रहित रहना, लक्ष्मी देवी भवन-गमत, लक्ष्मी देवी की उपासना, वर्षा ऋतु का वणन, प्रसीमनार्थ अप्सराओ का आगमत, कर्ण वा स्थिरत्व, भग्नमनीरया अप्सराओ का चला जाना, फिर किसी एग्र पुरुष का कर्ण को खाने के लिए दौडना, कर्ण का अविचलित पहना, अन्त में लक्ष्मी देवी का प्रसन्त होना, कर्ण के द्वारा लक्ष्मी की स्तुति, पुत्र-प्राप्ति का बर टेकर लक्ष्मों का अलक्षीन होता, क्णेंराज का राजधानी वापस लौटना वर्णित है। ग्यारहर्वे सर्ग में लक्ष्मी देवी की कृपा से श्रीमती मयणल्ला देवी गर्मवती रहती है सथा दसवें मास मे जयसिंह का जन्म होता है । यहाँ वाल-वर्णन विस्तार पूर्वक मिलता है। जयसिंह का राज्याभिषेक कर कर्ण देव स्वर्ग सिधार जाते हैं। देवप्रसाद अपना पुत्र त्रिभुवनपाल जयसिंह के हायों मे देकर विता में प्रवेश करते हैं। बारहवें समें मे राक्षसी का उपद्रव बताने के ।लए ऋषियों का आगमन होता है। तदनुसार बर्बर राक्षसी का वध करने के लिए जयसिंह प्रस्थान करते हैं। युद्ध होता है। अन्त मे पत्नी की प्रार्थना पर जयसिंह राक्षस की छोड देते हैं और फिर घर आते हैं। नेरहवें गर्ग में वर्बर राक्षसो ने कई चेंटें बी उनसे जयसिंह का अच्छा मनोरजन होता है। जनश्रुति सुनने के लिए जयसिंह नगर के बाहर जाते हैं। वहाँ सरस्वती नदी के किनारे नाममियून-दर्शन होता है। दूसरे दिन रात में योगिनी के साथ राजा का वार्तालाप होता है। चौदहवें सर्ग में मशोवर्मा राजा को मित्र बनाकर कालिका योगिनी की पूजा करता है। राजा सेना के साथ प्रस्थान करता है। अन्त मे यशोवमी राजा को बाँग्रता है। पन्द्रहवें सर्ग में सिद्धराज जयसिंह राजधानी में बाकर उद्दण्डो को दण्ड देता है। सोमनाथ की पवित्र यात्रा करता है। वहाँ कुमारपाल राजा होगा, ऐसा कहकर भाग्नु अतर्द्धान हो जाते हैं। यहाँ यात्रा-वर्णन, ऋतु-वर्णन, तथा मन्दिर-स्थापना का अति सुन्दर वर्णन है। अन्त मे जयसिंह का स्वर्ग-गमन होता है। सोलहर्वे सर्ग मे कुमारपाल का राज्याभिषेक होता है। उस समय पर्याप्त लोग इसका विरोध करते हैं। ब्रुमारपाल अर्बुदगिरि जाते हैं। यहाँ अर्बुद पर्वत का मुखर वर्णन है। ब्राय सभी ऋतुओं का वर्णन यहाँ आता है। सत्रहवें सर्ग में स्त्रियों का पुणी-च्चय, बल्लभो के साथ गमन, नदी, जलकीडा, निशा, सुरत, सूर्योदय, आदि का

सुन्दर वर्णन है। अट्ठारहवें सर्ग में कुमारपाल का अरणोराज से युद्ध का वर्णन है तथा उसमें अरणोराज का पराक्षव बतलाया गया है। उन्नीसवें सर्ग में अरणोराज उत्हरण कन्या भी दुमारपाल को देते हैं। दुमारपाल उससे विवाह करते हैं। इस बात का विरोध करने बाले बत्लाल का सेनापित पराभव करते हैं। क्षाचान्य प्रमुखें को जीतकर जुमारपाल पृथ्वी का न्यायपूर्वक प्राप्तन करते हैं। क्षाचान्य पर्वक्रों को जीतकर जुमारपाल पृथ्वी का न्यायपूर्वक प्राप्तन करते हैं। क्षाचान्य पर्वक्रा के एक विवाद है। कुमारपाल अपनी से स्थाद होता है। कुमारपाल अपनी की सम्पत्ति का लेगे का निव्यत बताते हैं। वार्षा करते हैं तथा अतायों भी सम्पत्ति का लेगे का निव्यत बताते हैं। वहाँ केदार हम्में का सुन्दर वर्णन है। अपहिलपुर में कुमारपाल बनाते हैं।

इस काव्य की श्लोक-सच्या सर्गानुसार इस प्रकार है---

सर्प १,-२०१, सर्ग २-११०, सर्ग ३-१६०, सर्ग ४-०६४, सर्ग ४-१४२, सर्ग ६-१०७, सर्ग ७-१४२, सर्ग म-१२४, सर्ग ६-१७२, सर्ग १०-०६०, सर्ग ११-१९८, सर्ग १२-६१, सर्ग १२-११०, सर्ग १४-०७४, सर्ग १४-१२४, सर्ग १६-०६७, सर्ग १७-१३८, सर्ग १६-१०६, सर्ग १६-१३७, सर्ग २०-१०२,

वर्णन की दृष्टि से प्रथम सगै में नगर-वर्णन, हुसरे सगै में प्रभात-वर्णन, सीसरे, दक्षवें, पण्डहुने, और सोलहुन्ने सगै में विविध ऋतुओं वा वर्णन, पौचवें, छुटे, आठवें, वारहुवें, तथा अठ्ठाइरवें सगे में युद्ध वर्णन, सासवें तथा प्रमुह्वें सगै में मात्रा वर्णन, खीलहुवें सगै में प्रवेत-वर्णन, उनीसवें सगे में विवाह वर्णन, सम्रह्वें सगै में स्मित्रयों था पुष्पोध्यय, वल्लभो के साथ यसन, नदी, जलकीडा, निगा, सुरत, एवम् सूयवींय आदि का वर्णन है। सस्ट्रल महानात्य के सभी लक्षण इसमें विद्यागन हैं। अत महानात्य की दृष्टि से भी यह एक अरयन्त सफल रचना है।

प्राकृत इयाभय काव्य अथवा कुभारवालचरित----

आचार्य हेमचन्द्र ने स्वर्शनत प्राष्ट्रत-व्याकरण के नियमों को स्पष्ट करने के लिए प्राकृत-ह्याक्य काव्य की रचना की । हसमें द समें हैं। आरम्भ के ६ समों में महाराष्ट्रीय प्राकृत के उदाहरण और नियम विणत हैं। दोष हो समों में मोरतेशी, मागक्षी, पैशाची, जुलिका पैशाखी और अपस्त्र मा भाया के उदाहरण प्रयुक्त हैं। 'कुमारपाचचरित' के अन्तिम समें में प्र-द तक पद्म अपस्त्र में मुक्त के स्वर्ष के सम्बन्ध समा स्वर्ष के अपस्त्र में प्राचित हों। इस पद्मी में धार्मिक उपदेश शावना प्रयुक्त हैं। अपस्त्र म

में अनेक नये खत्रों का प्रावुर्धाव हुआ जिनका संस्कृत में अभाव है। अपभ्रं ण में हुस्य और दीर्थ स्वर के व्यत्यय के नियम का हेमचन्त्र ने निर्देश किया है। जैसे-सरस्यती-सरसई, भावा-माल, ज्वाला-जाल, मारिअ-मारिआ। इस काव्य का प्राप्त में वहां महत्व और स्थान है जो सस्कृत में भट्टि काव्य का, किन्तु मिहत को सह पूर्णता स्वया कमबद्धता नहीं है जो हेमचन्द्र की कृति में मिलती है। यह शास्त्रीय काव्य है। इस पर पूर्ण कवका गणी की सस्कृत टीका भी है।

#### कथावस्तु---

अणहिलपुर नेगर में कुमारपाल मासन करता था। इसने अपने भूजवल से राज्य की सीमा को बहुत विस्तृत किया था। प्रात-काल स्मुति-पाठक अपनी स्नुसियी सुनाकर राजा को जायत करते थे। ययन ही उठकर राजा निरयकर्म कर तिकक लगावा और द्विजो से आणीवाँद प्राप्त करता था। वह तभी लोगो की प्रार्पनाएँ सुनता, मानुगुह ने प्रवेश करता और सक्यों की पूजा करता था। सर्वश्यात् व्यापाम भाला में जांकर व्यापाम करता था। इन समस्त कियाओ के अनन्तर वह हाथी पर सवार होंकर जिन-मन्दिर में दर्शन के लिए जाता था। वहाँ जिनेन्द्र मणवान की विधिवत पूजा-स्नुति करने के अनन्तर सपीत का कार्यक्रम आरम्भ होता था। सवनन्तर वह अपने जस्त पर आक्व होंकर प्रवत्नार्ट्ड ने लीट आता था।

मध्याञ्च के जपरात कुमारपाल जवाल-फीडा के लिए जाता था। इस प्रसङ्ग में कि ने वसत्त ऋतु की सुपमा का व्यापक वर्णन किया है। फीडा में सिम्मिलित नर-मिरियों की विभिन्न स्थितियों विणित हैं। जब ग्रीप्मग्रह्म का प्रवेश हीता है, तो कि विभिन्न स्थितियों विणित हैं। यस ग्रीप्मग्रह्म का प्रवेश हीता है, तो कि विभिन्न की उल्लावा और दाह का वर्णन करता है। इस प्रसङ्ग में राजा की जल-फीडा का विवरण दिया गया है। वर्षा, हेमन्त और विणित्त, हम तीनों पानुकों का विवरण विद्या गया है। उचान से लीटकर राजा दुनारपाल अपने महल में आता है और शाल्य-कर्म करने में सलग्न हो जाता है। चन्द्रोदय होता है। विश्व आत्मग्रुतिक ग्रीसी में चन्द्रोदय को वर्णन वरता है। कुमारपाल मण्डपिका में बैठवा है, पुरोहित मन्त्रपाठ करता है। याजे वजते हैं, और वारतनिताय पानी में दीएक एककर उपस्थित होती हैं। राजा के समक्ष सेठ, सार्यवाह आदि महाजन कासन प्रहण करते हैं। स्वारवात् त्रात्मिन विश्वाहिक राजा के बलवीर्ष का यशोगान करता हुआ विवस्ति पाठ आरम्भ करता है.—'हे राजन् ! वापकी सेना के योद्धाओं ने कोकण देश में पहुंच कर मिल्लका जुँन नामक कोकणाधीश की सेना के साथ युद्ध किया और मिल्लका जुँन की परस्त किया है। दिशिण दिशा की जीत सिया गया है। परिचम का रित्यु देश आपके जधीन हो। गया है। यमन नरेश ने अपके भय से साम्ब्रुल का सेवन स्थान दिशा है। बारांगसी, ममझ, गौड, कान्यकुङ, वेदि, मधुरा और दिल्ली आदि नरेश आपके व्यवदा है। ग्रां के स्ववदा है। श्रां के स्ववदा है। श्रां के स्ववदा है। सारांगसी, ममझ, गौड, कान्यकुङ, वेदि, मधुरा और दिल्ली आदि नरेश आपके व्यवदा हो। गये हैं।"

इन कियाओं के अनन्तर राजा स्वयं करने चला जाता है। सोकर उठने पर परमार्थ की चित्ता करता है। आठवें समें में श्रुतदेवी के उपदेश का वर्णम है। इसमे मागधी पैशाची, चूलिका पैणाची और अपन्न सा के उदाहरण आये हैं। इस समें में आचार सम्बन्धी नियमों के साथ उनकी महत्ता एवस् उनके पानन करने का फल भी प्रतिभादित है।

#### आलोचना---

इस महाकास्थ की क्या-बस्तु एक दिन की प्रतीत होती है। यद्यपि कि के क्या को विस्तृत करने के लिए खुतुओं तथा उन खुतुओं में सम्पन्न होने वाली फ्रीडाओं का स्थापक वित्रण विद्या है, तो भी क्या का स्थापम महाकास्थ की क्या-स्वतु के सोग्य वन नहीं सका है। विज्ञप्ति की दिवल का का विद्या का स्थापम महाकास्थ की क्या-स्वतु के सोग्य वन नहीं सका है। विज्ञप्त का विद्या की पित क्या का गया है। पर यह भी क्या-प्रवाह ने साधक नहीं है। क्या की गति वर्तु कानार-सी प्रतीत होती है। और, विश्वित्रय का वित्रण उस गति में मान खुलबुला वन्तर रह प्या है। अत सबीप के द्वाना ही कहा जा सकता है कि इस महावा अर्थ की क्या-बस्तु का आयाम बहुत दोदा है। एक अहोरान की पटनाएँ रस-सवार करने की पूर्ण क्याना बहुत दोदा है। एक अहोरान की पटनाएँ रस-सवार करने की पूर्ण क्याना बहुत प्रती है।

नायक की सम्पूर्ण जीवन-चरित्र समक्ष नहीं जा पाता है। उसके जीवन का उतार-चढ़ाव प्रत्यक्ष नहीं हो पाया है। जत धीरोदात नायक के चरित्र का सम्पूर्ण उद्पाटन न होने के कारण क्षत्य-वस्तु में अनेनरूपता का अभाव है। अकारा-पाकों की मोजना भी नहीं हो पायी है। विक्रित ने निवेदित ज्दार्ग भावक के चरित्र का अब वनकर भी उससे पुषक अंशी प्रतीत होती हैं। अत्याद क्षात्रमु के शिवित्य दोष होने के साथ क्षानक की अपर्याप्तता नामक दोष भी है।

बस्त-वर्णन की दृष्टि से यह महाकाव्य सफल है । ऋतु-वर्णन, सकया, उपा, प्रांत काल एवम् युद्ध आदि के दृश्य सजीव हैं। व्याकरण के उदाहरणों को समाविष्ट करने के कारण कृतिमता अवश्य है। पर इस कृतिमता ने काव्य के सौन्दर्म को अपर्कीपत नहीं किया है। प्राकृतिक दृश्यों के मनोरम चित्रण भीर श्रीद व्यञ्जनाओं ने नाच्य को श्रीढता प्रदान की है। इसमें सन्देह नहीं कि शास्त्रीय का॰य में व्यान रण के जटिल नियमों के उदारहण उपस्थित करने हेत कथागक में सर्वाञ्चप्रणंता का समित्रेया होना कठिन हो गया है। बस्त-बिन्यास में प्रबन्धारमक प्रौवता आडम्बर युक्त उदाहरणो के कारण नहीं आने पायी है। फिर भी कथानक में चमत्वार-कमनीयता का अभाव नही है। यह काव्य कलाबादी है। इसमें साब्दी कीटा भी वर्तमान है। सुन्दर-सुन्दर वर्णनो नी योजनाकर कविने उक्त कया-पस्तु में अलङ्कार-वैचित्रय और कल्पना-शक्ति के मिश्रण दारा चमल्हत करने की सफल योजना की है। कवि देमचन्द्र की अनेक उत्तियों में स्वाभाविकता, व्यव्य तथा पाण्डित्य भरा हुआ है । कुमारगाल की दिनचर्या पाठको को सुसस्कृत जीवन बनाने के लिए प्रेरणा देती है। जिनेन्द्र-बन्दन एवम् अन्य धार्मिक कार्यों मे राजा का प्रतिदिन भाग सेना वर्णित है। इस काव्य म केवल राजा के विलासी जीवन का ही वर्णन नहीं है, अरित उसके कमेंट एवम् निरय-नार्यं करने ने अप्रसादी जीवन का चित्रण है। नायक का चरित्र उदात और गब्य है। उसके महतीय कायों का सटीक वर्णन किया ग्रमा है।

## त्रियध्विशलाका पुरुषचरित्रम-

जैन-सित धर्मभावना को काल्य के साध्यम से ध्यक्त करना आवश्यक मानते हैं। इसीलिये जैन-सस्कृति के काल्य-प्रत्यों में भी धार्मिक भावना का विशेष प्रभाव रहता है। जैन धर्म में प्राचीन पौराणिक परम्परा का कमाव-सा था। इसी अभाव की पूर्ति के लिए बारहवी भताव्यी में हेमचन्द्र द्वारा निपस्टि-शतावापुरुप्यरित नामक पुराण नाव्य की रचना की गयी। यह स्पर्य गुजरात नरेश मुमारपाल की प्रार्थना से लिखा गया था, और इंट पर १९६०-५२ के बीच पूर्ण हुआ। इसने १० पर्व हैं, जिनमे २४ तीर्ष द्वारादि ६३ महापुरुषों का चरित वर्णन विष्मा गया है। इस ग्रस्य का विषय कम निम्नानुसार है—

पर्व १- आदिनाष परित-भरत्तपक्रवर्ती-दो महापुरुषो के चर्षित इसमे हैं। पर्व २- अजितनाप परित्र-सगर चक्रवर्ती-इन दो महापुरुषो के चरित इसमे हैं।

- पर्व ३- सम्भवनाथ से लेकर भीतलानाथ तक म तीर्थंड्करो के चरित इसमें वर्णित है।
- पर्व ४- श्रेयासनाय जी से धर्मनाय जी तक ४ तीर्घटकरो, ४ बागुदेव, ४ जन-देव, ४ प्रतिवासुदेवो, और चक्रवर्ती मधवा व सनत्कुमार कुल २२ महापुरुषो के चरित इसमे वर्णिन है।
- पर्व १- शान्तिनाय जी का चरित १ धन म सीखंडकर और चकवर्ती वो पदकी बाला होने से दो चरित निने गये हैं।
- पर्वे ६- कुम्पुनाय जी से मुनि सुप्रतस्वामी तक ४ तीर्यहकरो का, ४ चक्रवर्तियो का, ४ चक्रवर्तियो का, ४ चक्रवर्तियो का, १ चामुदेय, १ चन्तवेव, २४तिवासुबेब यिनकर १४ महापुरयो के चरित इसमे विकार है। इसमे भी ४ चक्रवर्ती से कुम्बुनाय जी और अरिनाय भी उसी भव ये चक्रवर्ती भी तुए थे, अत उन्हें भी सम्मिन्तित किया गया है।
  - पर्व ७- निमिनाय चरित तथा १०, ११ वें चक्रवर्ती, त वें वातुदेव, यलदेव, प्रतिवासुदेव, अर्थात राम, सदमण एवं रावण का चरित, कुल ६ महा-पुरपों का चरित इसमें वॉणत है। इस पर्व में बढा भाग रामचन्वावि के चरित का होने से इसे जैन रामायण कहते हैं।
  - पर्व -- नेमिनाय जी तथा ६ वें बासुदेव, बलदेव, प्रतिवासुदेव वर्षात् इच्छा, बलभद्र तथा जरासन्छ को पिलाकर ४ महापुरुषो के वरित इसमे हैं। पाण्डव नेमिनाय जी के समकालीन होने ये बत उनके वरित भी इस पर्व से समाजिष्ट हैं।
  - पर्व १- पार्श्वनाथ भी तथा ब्रह्मदक्त नाम के १२ वें चकवर्ती की मिलावर दी महापुरुषो, ने चरितो का वर्णन इसमे हैं ।
  - पर्व १०- इसमे श्री महावीनस्वामी वा वरित है, विन्तु प्रसङ्गोपास श्रीगक (विस्तास या भिनवसार) अभयकुमार, आदि अनेव महापुरुरो वे अधिक विस्तार पूर्वन वरित इससे निसे गये हैं। यह एवं सन पर्यो की अपेक्षा बहा है और बीर भगवान का चरित इसने विस्तार से इसरे प्रको में उपलब्ध नहीं होता । इस प्रकार १० पर्वो में कुल पिता-कर ६३ शलाना महापुरुषा वा चरित इससे सम्मित्त विशे गये हैं।
    - साधारण जानवारी वे निये ६३ महापुरुषो के नाम दिये जाते हैं-सीर्यहर्वर २४- प ऋषण, २ बन्नित, ३ शम्भव, ४ जीवनच्दन ५ गुपति, ६ पदमप्रण, ७ गुपावर, ८ धन्द्रप्रण, १. गुपिय,

१० घीतल, ११ .श्रेयास, १२.वामुपूज्य, १३ विमल, १४ .अन-न्तञ्जि, १४. धर्म, १६. चान्ति, १७ जुन्यु, १८. अर, १६. मल्लि, २०. मुनिसुवत, २१. निम (निमि), २२. नेमि, २३. पार्थ (नाप) और २४. बीर।

चक्रवर्ती १२- १. भरत, २. सगर, इ. मधना, ४. सनेत्कुमार, ५. शान्ति, ६. कुन्यु, ७. अर, ६. सुशूम,, ६ गद्म, १०. हरियेण, ११. जय और १२. बहादत्ता ।

बासुदेव ६-- १. त्रिपुष्ट, २. द्विपुष्ट, ३. स्वयम्भू, ४. पुरुषोत्तम, ४. पुरुष-सिंह, ६. पुरुषपुण्डरीक, ७ दत्त, स् नारायण और ६ कृष्ण।

वलदेव .६— १. अचल, २. विजय, ३. धन्न, ४. सुप्रम, ४. सुदर्शन, ६. आनन्द, ७ नन्दन, ८. पद्म बीर ६ राम ।

प्रतिवासुदेव १- १. अश्वतीव, २. तारक, ३. घेरक, ४. मधु, ४. निगुम्भ, ६. विल, ७. प्रह्लाव, ८. लह्केश (रावण) और १ मगधेरवर (जरासन्थ) ।

"त्रिपिटकलाका पुरुष करित" ३२००० क्लोक प्रमाण पुराण है। इसमे मैलोक्य का वर्णन पाया जाता है। इसमे परलोक, ईश्वर, आत्मा, कमें, धमें, धृष्टि आदि विपयो का विषय विवेचन किया गया है। इसमे धार्मिक साम्यताओ का भी विस्तारपूर्वक विवेचन किया गया है। इतिहास, कमा एक पीराणिक सम्यो का यथेप्ट समावेच किया गया है। एप्टि, विनाश, पुनर्तिमाण, देवताओं की बसावित का वर्णन आदि पुराणों के सभी लक्षण पूर्णक्ष्मण इस महत् ग्रन्थ में पाये जाति है।

"स्वाविरावित्विद्धित" अथवा "गरिणिय्यार्वेन्" यह 'त्रियप्टिणमाकापुरुप-चरित' का ही एक गरिशिष्ट है। डा० हम्के लेकोबी ने इसे सम्मादित कर पुद्ध ई ६० मे चनकता से 'प्रकाशित किया। इसमे कुल १३ सर्ग तथा ३४२० श्लोक है। विषयानुक्रमणिका निम्म प्रकार है—

सर्ग १ वलीक सक ४७४ : जम्बूस्वामी पूर्वभव वर्णन ।

,, २ ,, ,, ७४५ : जम्मूस्तामी विवाह, कुवेरदत्त कथा, महेश्वर दत्तकथा वर्षक कथा, वानर-वानरी कथा, सुदुर पण्डिता, श्रृणाल वया, विजुन्मातिक कथा, शंसधर्म कथा, शिलाजतु वानर कथा।

सर्ग ३ श्लो॰ सं॰ २६२ : सिद्धिबुद्धि कथा, जात्यश्विकशोर कथा, ब्राम शूटसुत

कथा, सोल्लक कथा, शकुनि कथा, वित्र स<u>ृह</u>द कथा, वित्र दृहित नाग श्री कथा, ललिताङ्ग कथा, सपरि-भार अम्ब प्रवाज्या प्रभव, प्रवाज्या वर्णन ।

सर्ग ४ श्लो० स० ६९ : जम्बस्वामी का महानिर्वाण ।

n १०७ : प्रभवदेवत्वशय्यम्भव चरित वर्णन ।

,, २५२ : यशोभद्र, देवीभाव, भद्रवाह शिप्य चतुष्टयवृत्तान्त, अन्निका पुत्र कथा, पाटलीपुत्र प्रवेश, उदियतारक क्या, नन्दराज्य लाम कीर्तन ।

सर्गे ७ म्ही० स० १३८ : काल्पकामात्य सकीतंता

शकटारमरण-स्थलभद्रदीकावतचर्या, सम्भूत विजय 378 11 12 14 स्वर्गगमन, चाणक्य-चन्द्रगुप्त कथा, बिन्दुसार-जन्म, राज्य-वर्णन ।

सर्गे ६ म्लो० स० ११३ : बिन्दसार-अशोक, भी कृणाल कथा, सम्प्रति-जन्म, राज्य-प्राप्ति स्थूलभद्रपूर्वप्रहुण, श्री भद्रबाहु, स्वर्ग-

गमन वर्णन । सर्ग ९० म्लो० स० ४० : आयं महागिरि, आयंस्ट्रस्ति, दीक्षा, स्यूलभद्र स्थरी-राजन ।

सर्गं १९ म्लो॰ स॰ १७६ : सम्प्रतिराज चरित्र, आयं महागिरि, स्वर्ग गमन, अवन्ति सब मार नलिनी ग्रहमग्रमन, आर्य सहस्ति स्वर्गशासन वर्णन ।

सर्ग १२ क्लं.० स० ३८८ : वज्यस्वामी जन्मवत प्रभाव वर्णन ।

सर्ग १३ म्लो • स ॰ २०३ . आर्थेरक्षित व्रत ग्रहण पूर्वार्धांगम, वच्यस्वामी स्वर्ग-

गमन, सद्ध शविस्तार वर्णन ।

भारत ने प्राचीन इतिहास की गवेषणा मे 'परिशिष्ट पर्वे' बहुत उप-योगी है। प्रो॰ जैनोबी ने 'स्यविशावित चरित' सहित 'त्रिपण्टिशलाका पुरुष चरित' को रामायण, महाभारत की ग्रैली मे रखे गये एक जैन महाकाच्य के रूप में स्वीवार विया है । यह ब्रन्थ पुराण और काव्य-वला दोनो ही दृष्टियों से उत्तम है। इस विशाल ग्रन्य को क्या-शिल्प महाभारत की तरह है। आचार्य हेमचन्द्र ने अपने इस प्रन्य की महाकाव्य कहा है। उसकी सवाद-शाली, उसके सीर तत्वा और उसवी अवान्तर सवाओं वा समावेश इस ग्रन्थ की पौराधिक

१ - टॉ जेकोबी-स्थविरावित्विरित-इन्ट्रोडक्शन पृ. २४; ऐशियाटिक सोसायटी, नसनसा, १८८३।

शैली के महाकाव्यों की कोटि में ले जाता है।

इस पुराग-माच्य का राप्तम् भाग जैन रामायण कहताता है; क्योनि इसमे राम-व या वणित है जिसमे प्राष्ट्रत "पदम्बरियम" तथा सहहत "पद्म पुराण" का अनुसरण किया गया है। हेमचन्द्र केवल विसी एक परम्परा के व्यक्ति नहीं थे बिल्व एक महान शिल्पी भी थे। उनके इस रूपान्तर में कुछ महत्वपूर्ण संशोधन, विशेषनर परिक-विकण में, हैं। इसमें राम न तो अवतार स्वरूप माने गये हैं, और न रावण खल-नायक। भरत की माता कैनेयी का शोभनीय वर्णत है। जब भरत राप्यगद्दी छोड़ देते हैं तो बह पश्चाताष्ट् करती है और राम की खोज में भरत का साथ देती है। यह अध्निधित जुम्बनो द्वारा राम को अभिन्द्रत कर देती है और उनसे वापिस लौटने का आग्रह करती है। रावण के बरिश्व को भी जभार कर प्रसुत किया गया है।

यह महानाव्य सुदीर्घ होने ने कारण आधासकर प्रतीत होता है। किन्तु इसकी भाषा जटिल न होकर, सरल है। १० पर्व मे महावीर तीयंहकर का जीवन-चरित्र वर्णित है जो स्वतत्र प्रतियों के रूप में भी पाया जाता है । इसमें सामान्यत आचाराग व कल्पसूत्र में वर्णित वृत्तान्त समाविष्ट किया गया है। हौ, मूल घटनाओं का विस्तार व काव्यत्व हेमघन्द्र का अपना है। यहाँ महा-वीर के मुख से कीर निर्वाण से १६६६ वर्ष पश्चान् होने वाले आदशें नरेश कुमारपाल के सम्बन्ध की भविष्यवाणी करायी गयी है। इसमें राजा श्रेणिक, युवराज अभय, एकम् रोहिणेय चीर आदि की अनेक कथाएँ भी आया हैं। महा-कीर के जीवन-चरित्र वर्णन में बहुतकुछ समत ऐतिहासिक दृष्टि पामी जाती है। इससे हमें हेमचन्द्र के सम्बन्ध में भी कुछ निश्चित जानकारी प्राप्त होती है। इसी पर्व मे अनेक रचनाओं की क्यानक सम्बन्धी प्रराकवाएँ तीर्य-स्थानो के विषय में है। जैन धर्म के विभिन्न धर्माचार्यों के विगत अवतारी के समावेश से कथानक और भी वृहत् हो गया है। सामान्य कथानको को बहुधा आलडकारिक तथा विस्तृत रूप प्रदान किया जाता है। इसमें अनेक धर्म निर-ऐस निदर्शन भी प्रस्तुत निये गये है । समय-समय पर हम नाटकीय सम्भाव-माओं से परिपूर्ण मर्मस्पर्शी कथाओं का विवरण पाते हैं। दीक्षा सेने के बाद भगवान महावीर के पास एक ही वस्त्र था। राजकुमार होने के कारण वह बस्थ अत्यन्त मृत्यवान था। एक गरीब ब्राह्मण ने उन्हें राजपुत्र समझकर याचना की। महावीर ने कहा "मैंने अब सब कुछ छोड दिया है। देने के लिये मेरे पास कुछ भी नही है। बस्त्र का आधा भाग मैं तुम्हे देता है।" ब्राह्मण ने

वह आधा वस्त्र लेकर उसे सुधारने ने लिए कारोगर के पास दिया। कारीगर ने कहा इसका दूसरा दुकडा यदि लाओगे तो इसकी कीमत बढेगी। वह ब्राह्मण महावीर के पीछे-पीछे, घूमने लगा। महावीर का आधा वस्त्र किसी पेड में उलझ गया, ब्राह्मण ने उसे निकालकर ले लिया। महावीर ने उस दिन से फिर कभी भी वस्त्र ही धारण नहीं किया।

इसी प्रकार एक दूसरी कथा है। वर्षाऋतु में भगवान महावीर एक कुलपति वे आश्रम में रहे। कुलपति ने उनके लिए एक पास की मोपडी बना ही। समीप के पाँव से गायें आयी। उन्होंने उस कुटी का नृष्म भसन्म किया। महावीर ने कुटिया की रक्षा नरते हुए यायो को उसी प्रकार का विया। आश्रम-वासियों ने डसके लिए महाबीर को ही दोप दिया। महावीर ने आश्रम छोड दिया। इस प्रकार वेरान्य, ग्रेंचें, दोषंद्रिता, क्षमा इत्यादि गुणो का आदर्श वतलाने वाली अनेक क्याएँ महावीर-वरित में हैं।

इस ग्रन्थ का अस्तिम भाग परिशिष्टपर्व ययार्थत एक स्वतन्त्र ही रचना है और यह ऐतिहासिक दृष्टि से बडी महत्वपूर्ण है। इसमें महाबीर के पश्चास उनके केवली शिष्यो तथा दशपूर्वी आचार्यो की परम्परा पामी जाती है। इस भाग को स्थिवराविल चरित भी नहते है। यह नेवल आचार्यों की नामा-वली मात्र नहीं है, विन्तु यहाँ उनसे सम्बद्ध नाना लम्बी-लम्बी कथाएँ भी नहीं गयी है, जो जनसे पूर्व आगमा की नियुक्ति, भाष्य, कृषि। आदि टीकाओ से और कुछ सम्भवत मौलिक परम्परा से सकलित की गयी है। इनमें स्यूलभद्र और कोशा वेश्या का उपाध्यान, कृवेरसेना नामक गणिका के कृवेरदत्त और कृवेर-दत्ता नामक पुत्र-पुत्रियों में परस्पर प्रेम की कथा, आये स्वयन्भव द्वारा अपने पुत्र मनक के लिए दशर्वकालिक सूत्र की रचना का वृत्तान्त तथा आगम के सब-तन से सम्यन्ध रखने वाले जपाष्यान, नन्द राजवश सम्यन्धी क्यानव, एव**म्** भागवय और चन्द्रगुप्त द्वारा उस राजवश में मूलोच्छेद वा वृत्तान्त आदि अनेव दुष्टियों से महरवपूर्ण है। ग्रन्थ-वर्ता ने अपने इस पूराण को महाकाव्य कहा है। यधिप रचना का बहुभाग क्यारमक है और पुराणों की स्वामाधिक सरन शैली भा अनुसरण बणता है, संथापि उसमें अनेव स्थलों पर रस-भाव व अलक्टारों का ऐसा समावेश है, जिससे इसका महाकाव्य-पद भी प्रमाणित होता है। डा. ए॰ बी॰ बीय के अनुसार इसमें वर्णत कथाएँ पौराणिक छपास्याना के द्वार की न होनर विशेष रूप से साधारण लोन नाता के प्रकार की हैं। ये पुराक्याएँ भैसी और महावतों में धार्मिक साहित्य की इति के निकट पहुँचने की प्रवृत्ति

प्रदिश्ति करती है। रसूत्रमह भी कथा इस प्रकार का एक दृष्टार्ग है। तीन भिर्मुओं ने अपने आवार्य के सम्मुल वत बारण किया। प्रथम ने वहा कि पर सम्मूल वर्षा कि वर्षा कि की गृहा के सम्मुल वर्षों । दूसरे ने कहा कि इस अवधि में एक ऐसे मर्प की बौबी के सम्मुल आवान प्रहुल करेंगे । तिस्वा दर्शन मात्र ही प्राण्यात्त्र होना है। होतीय ने कहा कि सम्मूल अर्थाव्य में यह एक लाव कर पर बैटेंगे । तस मिश्र दुष्त्रकार आयो, क्ट्रेने यह चान तिया कि मन को तिप्रका कारीर में सबस की अपसा कहाँ दुष्पर है। भिष्मु होने के पूर्व वह एक देव्या कोजा के प्रेमी रह कुके थे। अब वह यह पोणित करने हैं कि चार मात्र तत वह उत्तरे पर में बहाव्यों की अपनी प्रतिम्ना एक्टित किये बिना ही नियास करों। यह इस कार्य में बेचल सफल ही नहीं होते, विल्य कोचा के हृद्य में भी परिवर्त से आते हैं। आवार्य जनका जयपाय करते हैं। इसके अतिरिक्त कैंत-सोना कार कान्ने के तिए यह उपयुक्त प्रकार है। वहन-सीजैन-प्रयामो का उद्यम इसमें देखने की मिसता हैं?।

कोतरागस्तोत्रम्— यह एव कित्तस्तोत्र है। बापार्य हेमचन्त्र को क्षक्त का हृदय मिला था, अईन्नस्तोत्र, महावीर स्तोत्र एवम् महादेव स्तोत्र इसने प्रमाण हैं। बीतरागस्तोत्र में १८६ पदा हैं। बुल २० स्तवा में इनका विमाजन विधा गया है। अधिवाज स्तवो में ८-८ क्तोव हैं। विषय विवरण इस प्रकार है—

(१) प्रस्तावना स्तव (२) सहवातिगय वर्णन स्तव (३) वर्षमण्य जातिगय वर्णन स्तव (४) भूष्टुतातिगय वर्णन स्तव (४) भूष्टुतातिगय वर्णन स्तव (४) प्रशिहार्यस्तय (६)विषया-निरास स्तव (७) वर्णत वर्णु स्वनिरास स्तव (म)एकान्त निरास स्तव (६)किन्त्रमण स्तव (१०) वर्षुत स्तव (११) अविषय महिमा स्तव (१२) वैराग्य स्तव (१३) विरोध स्तव (१४) योगसिद्ध स्तव (१४) भिक्त स्तव (१६) अञ्चारतव भीर (२०) अग्रास्तव ।

वीतराग स्तात्र के अन्त में आचार्य हैमचन्द्र ने कहा है कि इन स्तवों की

### 9- Helen-M Johnson त्रिपष्टिशलाका पुरुप चरितम्

Book II vol II & III Preface 20-40 G O S 1931
"It is in itself almost a hand book of Jainism for Lext cographer It has a largea-mount of new material and for the student of folkloreans and the origin of customs, it gives the Jain tradition which is very different from Hindu."

पडकर कुमारपाल चालुक्य नरेश अपने मनोरथ पूर्ण करे। अत अपने आधय-क्षता एवम् शिप्यस्वरूप कुमारपाल के लिए बीतराग स्तोत्रो की उन्होने रचना की, यह बात सिद्ध है। बीतराग स्तोत्र का उल्लेख 'मोहराज–पराज्य' नामक नाटक में 'बीस दिव्य गुलिका' के नाम से आया है।

सस्कृत स्तोत्र वाच्यो में 'वीतराम स्तोत्र' का विशिष्ट स्थात है। भिक्त के कारण यह वहा ही मधुर काव्य वन पक्ष है। वाच्यकला की दृष्टि से भी यह वाव्य श्रेप्ठ है। इसमें भिक्त के साथ जैन-दर्शन सर्वत्र व्याप्त है। काम-राग्र और स्नेह-राग का निवारण सुकर है; विन्तु अति पाधी दृष्टिराग का उच्छेदन ती पिखत और साधुमत्तों के लिए भी दुष्कर है। तकुचित सान्प्रदायिक राग दुष्कर है यह कहकर आचार्य हेमचक्त ने व्यापक दृष्टि-कोण अपनाने के लिए प्रेरणा दी है। दृष्टिदोप के कारण ही स्वत-मतान्तरों में सबीर्णता आजी है। 'वीतराग स्तोत्र' में सर्वत्र भिक्ति के साथ समन्वयारमकता एव व्यापक दृष्टिकोण दिखाई देता है। इसी से वे जितनी श्रद्धा से ग्रहाबीर की नमन करते हैं उतनी ही अद्धा से अच्य देवताओं को भी । सक्षेत्र में आचार्य हेमचन्द्र के भिक्त स्तापो में रस हैं, आनन्त है और हृद्ध को आराध्य में सर्लीन करने की सहज प्रवृत्ति है। अत उनका स्थान स्तोत्र साहित्य में विषय्ट है। 'वीतराग स्तोत्र' में जैन दर्शन का काव्यमय क्यांच भी है।

हार्तिरिका— 'हार्तिशिकाओ' के रचितत के रूप में आचाय हेमचाद्र महुत प्रतिक हैं। पत्ति की दृष्टि से इन स्तोमोका जितना महस्व है, उससे मही अधिक काव्य की दृष्टि से उनका महस्व हैं। ये वो सपुनाय अस्य नास्य ही दृष्टि से महुत सुन्दर है। एक का नाम हैं, 'अव्ययोगव्यवदेद' तथा दूसरे ना नाम 'अयोगव्यवदेद हार्जिशवा' है। दोनों में यथानाम २०-२२ एकीच है। उन्होंने 'अस्ययोगव्यवदेद' में अन्य दर्गानों वा तण्डन क्या है। तथा 'अयोग-ध्यवन्देद' में क्यल स्वप्रतितित वर्षात् जैन मत की पुष्टि की है। डा॰ आनस्त गनर प्रदू ने उनने अन्ययोगव्यवन्देद पर जो अभिमत प्रकट क्या है वह आवार्य के सभी स्तोत्रो पर पूर्ण हम से सामू होता है। उनके मत से जिनन

१- नामराग स्नेहराग बीयत्वर निवारणी।

दृष्टिरागस्तु पाषीयान् दुरुक्षेत्र सतामपि ॥१॥

२-- यो विश्व वेद विश ... . ... बुद्ध वा वर्षेमान शतदलनिलय वेशव यारिव वा,

त्रैनोक्यं सकल -- " क्या महादेवी गया बन्बते ॥

और भक्ति या इतना सुन्दर समन्वय इस काव्य में हुआ है कि यह दर्शन तथा काव्य कला दोना ही दिष्ट से उत्कृष्ट कहा जा सकता है।

अन्ययोगस्यवस्थेत द्वार्तिशका- इसमे मुख्यत परपश्चद्रपण ही वत ये गय हैं। प्रथम तीन श्लोबो में कैयल जानी भगवान की स्त्रति करवे उनके प्र अतिशय बल्लाये है- (१) ज्ञानातिशय (२) अपायाममातिशय (३) वचना-तिशय और (४) पूजातिशय । इसमें ज्ञान के साथ चरित्र का भी महत्व वत-लाया गवा है। "सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्षमार्ग" वतलाकर आंबार्य ते यथार्थवाद को प्रतिष्ठित किया है। जैन दर्शन अनन्त रूपा से सत्य का दर्शन कराता हुआ। यथार्थवाद पर प्रतिष्ठित है। इसके श्लोक ४ से ६ तक वैद्यापिक दर्शन की आलोचना की गई है। सामान्य विशेष का सिद्धान्त प्रतिपादित कर एक हीं सत्य के भिन्त-भिन्न अस्वया स्वरूप बताये है । इस जगत का कोई कर्ता है, यह एक है, सर्वध्यापी है, स्वतन्त्र है, नित्य है जिन नैयायिको की इस प्रकार की दराग्रह रपी विडम्बनाएँ है, हे जिनेन्द्र । तुल उनके उपदेशव नही हा । नित्य-अनित्य स्थाद बाद के ही रूप हैं। इस प्रकार हमचन्द्र व मत से वैशेषिक दशन मं भी अने-कालाबाद स्थित है। जिनस्य भी एक रूप का ही प्रकार है। ईश्वर शासक भन ही हो सकता है, किन्त निर्माता नहीं । हेमचन्द्र न समवायवत्ति की आलोचना की और सत्ता, चैतन्य एवं आत्मन का भी खण्डन किया है। उन्होंने विभूत की भी आलोचना भी है। उनने अनुसार आत्मा सावयन और परिणाभी है, वह समय पर बदलती रहती है। १० वे श्लीक म न्याय दर्शन की आलाचना है. क्लोक 99 तथा 9२ म पूर्व भीमासा की कही आलाचना है। क्मैंकाण्ड क

भुगारिक former (अन्ययोगस्यवच्छेद) is a genuine devotional lyric, pulsating with reverence for the Master and is at the same time a revient of some of the tenets of the rival schools on which the Jaina sees reason to differ. Devotion and thought are happiny blended together in one whole and are expressed in such noble and dignified language that it deserves to rank as a piece of Literature no less than that of philosophy" P C XX IV स्वाद्यास्वाद अकार्या देशिय of अन्ययास्वाद स्थाप Published by Bombay Sanskrit and Praktit Series No XXXIII in 1933 edited by stimes used to the such parts of the such par

अन्तर्गत हिसा का जो विधान किया गया है, उसकी तीव आलोचना है। 'हिसा-चेत् धर्मे हेत् कथम् ? धर्महेत्श्नेद, हिसाकयम् ?स्वपुत्रधातात् नुपतित्वित्सा !" टीकाकार महिलसेन न्याय से कहते है 'यदि हिंसा है, तो धर्म हेतु कैसा; तथा घर्म हेत है, तो हिसा कैसी ? क्या अपने पुत्र की हत्या करके कोई नुपत्व चाहेगा ? उसी प्रकार अ पौख्येयवाद का भी उन्होंने सण्डन किया है। श्लोक १३-१४ में वेदान्त को आलोचना की गयी है । बदि माया है, तो ईतसिटि अर्थात् माया और बह्य दोनो की सत्ता सिद्ध है। यदि माया का अस्तित्व ही नहीं है, तो प्रपञ्च कैसा ? भाता भी है और वन्ध्या भी है, यह असम्भव है। क्लीक १४ में सारयदशैन का खण्डन है। चेतन-सत्य और जड-प्रकृति का संयोग यदच्छा से कैसे सम्भव है ? क्लोक पृद, पृ७ पृद और पृद्ध में हेमचन्द्र ने बौद-वर्शन की आलोचनाकी है। बौद्धों के क्षणिकवाद की आलोचना करते हुए आचार्य जी कहते है कि (१) किये गये कर्म का नाश, (२) नहीं किये हुए कर्म का फल, (३) ससार का विनाश, (४) मोक्ष का विनाश, (५) स्मरण-शक्ति का भग् हो जाना इत्यादि दोषो की उपेक्षा करके जो क्षणिकवाद मानने की इच्छा भरता है वह विपक्षी बड़ा साहसा होना चाहिए। श्लीक २० मे प्रत्यक्ष प्रमाण-बादी चार्बाक की आलोचना की गयी है। 'बिना अनुमान के हम सांप्रत-काल में भी बोल नहीं सकते'। क्लोक २९ से ३० तक में हेमचन्द्र जी ने जन देशन को प्रतिष्ठित किया है। उसमे विशेषतः सत्य का अनेक विधस्वरूप, उत्पाद, •यम, धौध्य, सप्तभागी, स्याद्वाद, नयवाद, आत्माओ की अनेकता का प्रतिपादन किया है। अन्त मे जैन दर्शन के व्यापकत्व के विषय में बतलाते हुए हैमचन्द्र कहते हैं कि जिस प्रकार दूसरे दर्शनों के सिद्धान्त एक दूसरे की पक्ष व प्रति-पक्ष बनाने के कारण मतसर से भरे हुए है, उस प्रकार अर्हन मुनि का सिद्धान्त नहीं है; स्मीक यह सारे नयों को बिना भेद-भाव के ब्रहण कर लेता है। श्लोक ३९ समा ३२ में भगवान महाबीर की स्तति कर उपसहार किया गया है।

अयोगध्यवच्छेद द्वार्त्विश्वका — इसमे प्रामुख्य से स्वयत्तमण्डन लर्थात् जैन मत प्रतिष्ठापन विया गया है। प्रारम्भ मे ने भगवान महावीर की स्तुति प्रस्तुत करते हैं। तस्प्रम्थात् ल्यान्स सरका पृवम् सरसा प्रव्यो में जैन धर्म के गुण गाये है। मगवान महावीर के प्रति भक्ति स्वयः करते हुए भी जैन धर्म का स्वरूप संक्षेप तथा प्रवादिक भाग्य मे वाण्य विया गया है। इसमे विवेचना का स्वरूप तिवान्त विधायक है। स्वरूप में वाण्य का स्वरूप लास्त्व है और मोक्ष का नारण है–सबर । जैनो के सिद्धान्त का यही सार है । दोष सक वातें इसी का किसार मात्र हैं । अनेकान्त मानने के कारण कोई भी विरोध उनके लिए असिद्ध है । हैमचन्द्र की कारण प्रयुत्तिकौ-हैमचन्द्र के काव्य का अन्तर्रंग-पश-रस-मावादिमाक्पक्ष–

महानि ना समय एक ओर तो युद्ध का था, जब सेना के बल राजपूत नयीन राज्यों की स्थापना नरते थे; दूसरी और वह काल विलासिता का एवन गर्म-ज्यार का भी था। इकिन्ये ह्याय्य काव्य में एक और थीरता की भावना व्याप्त है तो दूसरी ओर प्रमं-अचार की भावना; तथा तीसरी ओर उनकी निवता गृहुगार के अपूर्व सानन्द वी उपलिश्च कराती है। पाठक माव-विभीन हो जाते हैं। पवि के कहने में रस है, अतः यह पाठक के हृदय के भाव को उद्युद्ध करके साधारणीयरण द्वारा रस का आस्वादन करा रहा है। इया-श्रय बाब्य का मुख्य रस बीर है, गृह गार नहीं। इसमे नायन सिद्धराज की मुद्ध-बीरना वा महुत ही विगुद्ध कर्णन विचा है। उनके वर्णन व्यक्तियों में नव-जीवन वा सक्वार वराते हैं। कि वें विरातनायक हिन्दू-सह्दाति के रक्षक एवम् प्रच्यों के सहारण हैं। और राज के सहयोगी रीज रस और भवानक रस का भी प्रया स्थान समविश हैं। गया हैं।

शृद्धवार वा होना युव वा प्रभाव है ऐसा वहना चाहिए। महावाव्य में मुद्ध और यात्रा वर्णनो वे साथ-साथ चातु-जाँग, वन-विहार, जल-विहार, जादि वी भी परिमणना घर दो गयी है। बीर और शृद्धवार वा अपूर्व मिन्नण ह्या-त्या वाप्य में है। भीति वा भी योग है। शृद्धवार ये वर्णन में हमवन्द्र जीन पहुँच हुए शृद्धवारी भी दिखायी देते हैं। भिता-त्यानाता विव वै अपनी चीन है। रचना में अनदावान के होते हुए भी भाव वी प्रधानता है। सभी वर्णनो में विव वी अपनी भानुभूतियों बोध रही है। वल्पना वी उद्यान और अनुभूति वी गहनता विव वी अपनी होभाषा भी विव वी अपनी है-जनवा उस पर अधिवार है। नवीन वादने वी असदानानुसार रचना वा उसमें साहन्य है, निर पद-मोनना वा सोरान भी जनवा ना वा वी पर वी है।

महान ि जिस शीक्षी के प्रवर्तन थे उसमें प्रायः रस, भाव, अलद्भशर बहुमता आदि सभी कार्रे विद्यारा थी। अत्रयोग और कानिरास की सहज एवस् गारस सेंसी जैसी बेसी उनकी नहीं थी, निन्तु उनकी कविनाओं में हृदय और मंदिरान का अपूर्व मिथ्य था। हैयबट वा वचानक कियुगतन्त्राप नेता

१ -- द्रयाधम-नर्गे यः स्तीक ६१

२ --- इयाध्य-सर्वे ११: हपोक ४७

प्यानक नहीं, वालिदास के कथानक के समान विद्याल कथानक का उनके काव्य में समावेश हैं। कई जगह प्रसद्भा मी उद्भावना बड़ी सुन्दर हुयी है। अनूठे ह्यां की सरचना की गयी है। पाठक इन ह्यां, प्रसद्धमों अथवा भावों में अपने आफ्को भूल जाता है। मध्यपुग के काव्य की समस्त विशेषताएँ इनके महाकाव्य में विद्यमान है। वर्णन-चातुर्य, भाव-गाम्भीय कोमकपदन्यास, विकाद पदीपन्यास, अद्वितीय शब्द-क्ष्म आदि इस महाकाव्य में विद्यमान हैं। इनके महाका्य में महात-वर्णन प्रनुद्धमाना में हुआ के एक से एक सुन्दर वित्र वहा है। हुदय के मुहमातिमुहम अन्तरहण भावों को उनके सच्चे रहुगह्य में दिखाना प्रतिक की के लिए सम्भव नहीं हैं।

'नारिकेलफलसस्निम बची भारवे." इस प्रकार की उक्ति पण्डितों ने महाकवि भारवि के सम्बन्ध में वहीं है। वह हेमचन्द्र के काव्य पर शत-प्रति-शत लागू होती है। पण्डित-शैली को अपनाने के कारण तथा शास्त्र-काव्य के रचिवता होने के बारण बाह्यत उनका काव्य क्लिप्ट प्रतीत होता है, क्लि जिस प्रकार नारियल के उपर का कठोर खिलका निकालने के बाद मधुर रम ना आस्वादन होता है, ठीक उसी प्रवार हेमचन्द्र के काव्य के अन्तर भाग मे-भावप्रान्त में प्रवेश करते ही- "नानाविधानि दिव्यानि, नानावणकितीनिच" इस गीतोत्ति के अनुसार विविध सुष्टि का दर्शन होता है एवस विविध रसो या आस्थादन होता है। रस-पक्ष में हेमचन्द्र भरत के रस-सम्प्रदाय के ही अनुवायी ग्वम अभिनवगुप्तपादावार्य के पद विन्हों पर ही चलते प्रतीत होते है। अत उनमें नास्य में जास्य पत्र तथा सम्प्रदाय-पक्ष प्रवल होने पर भी भाग-पक्ष बिल-बुल ही अशक्त नही हैं। काय्य-कला का सुन्दर दर्शन हेमचन्द्र के काव्य में होता है। अत विद्वत् शिरोमणि आचार्यं हेमचन्द्र सस्कृत साहित्य के एक सुप्रसिद्ध महायवि हैं। इनकी रचना-शैली अत्यन्त मनोहर और अर्थ-गौरव से पूर्ण है इससे थेप्ठ कवियों की गणना में इनका प्रमुख स्थान है। इनका काव्य 'ओज, प्रमाद, मापूर्य, आदि बाव्यगुणों से मण्डित है । उटाहरणाय-9२ वें सर्ग में बर्चर राक्षसों में साथ जर्यामह ने युद्ध निया, उस समय इनकी कविता ओजोगुण-मण्डिता हो जाती है। । प्रसाद गुण तो यत्र-सर्वत्र विरास मिलता है। माधारण मस्कृत जानने वाला भी इस प्रमाद गुण के कारण रसास्वादन कर

१ — इयाध्य-मर्ग १२: क्रवोक ४७

तीसरे सर्ग में भारद्वाल वा वर्णन पढ़ते हुए 'भारवि' ने विरातार्ज्नीयम् वी याद आये विना नहीं रहती । दूसरे सर्ग में प्रभात काल का मुन्दर वर्णन है। सुपनवधान को देखकर रक्षा करने वाली गोपिकाएँ इतनी प्रमुदित हो जाती है कि वे दिनभर गाना गागर व्यवीत करती हैं। उन्हें सेद क्षणभर भी नहीं होता । प्रात नान में राजा ने सूर्य वा अनुकरण किया है अयवा मूर्य ने राजा के प्रताप का अनुवारण विया है, इस सन्देह से सूर्य का प्रकाश मन्द्र हो गया है । इसी प्रवार दशमु सर्ग में भी वर्षा-ऋतु वा सुन्दर वर्णन है। पन्द्रह समा १६ वें सर्ग में सभी ऋतुओ वा सुन्दर वर्णन मिलता है। १७ वें सर्ग में स्त्रियों का पुष्पोच्यय, बल्लभो के साथ गमन, जल-कीडा आदि का वर्णन पढते ममय माघ के 'शिशुपाल-वध' की बलात् याद का जाती है। वैने ही सर्व १५ तथा ७ का याजा-वर्णन सथा प्रथम सर्गे का नगर-वर्णन, १६ वें का पर्वत-वर्णन भी माध के 'शिगुपाल वर्ष' के साथ साम्य रखना है । प्रारम्भ से ही हेमचन्द्र ने अणहिलपुर का सुन्दर वर्णन किया है। उस समय स्वस्तिक के समान गुन्दर मनान बनते थे। प्राकृत इयाश्रय में नगर के बाहर प्राकारों का दर्पण के नाय सादश्य दिखाकर वर्णन निया है। प्राकारों का ऊँचा भाग स्फटिक गिला का बना था, मानी स्वर्गाङ्गनाओं ना वह दर्पण था । त्रिपष्टिशलाकापुरुपनरित के १० वें पर्व के १२ वें मर्ग मे ३६ वें श्लोक मे ऐसा ही वर्णन है। अर्णाहलपुर पट्टन वा वर्णन करत हुए कवि वहाँ वे लोगो का- उनवी मनोदशा का, चरित्र मा भी वर्णन करते है। वहाँ के पण्डित लीग वागी में समम करके निर्धक एक शब्द भी नहीं बालते हैं । यहाँ के विद्वानी की विद्वता की देखकर मध्त-ऋषि भी भूलोग छोडकर चले गये । साथ मे व्याकरण के पारिभाषिक गब्दो का भी प्रयोग होने से फूछ क्लिप्टता अवश्य आ जाती है। १७ वे सर्गका भू गार वर्शनीय है। १६ वें सर्ग का विवाह-वर्णन नल-दमयन्ति के विवाह का नैयध की याद दिलाता है ।

इयाश्रय सर्गे ४, श्लोक १७

र-- द्वाध्यय सर्ग १६, श्लोन दर

रे—- द्वयाध्यय नर्ग २, रलोक १७

४- द्वयाश्रय सर्ग १६, श्लोक १२, तथा सर्ग १५,श्लोक४१, और सर्ग १श्लोक,४ ५- द्वयाध्य सर्गे १, श्लोक ह तथा १०

६-- द्वयाध्यय सर्ग १. इलोक १०

७-- द्वयाश्रय सर्ग १७, श्लोक ६९

सक्षेप में, भारिंग, माप और श्री हुप इस बूहत्वयों ने जो नार्य सपुनन रूप ने नर दिखाना वह अने ने आवार्य हेमचन्द्र ने निया है। कालिदास नी उपमा, मारिव मा अयं-गौरत, दिण्डन ना पद-सालित्य, माघ की वर्णन निपुणता स्था नैपप भी विरह्म असदकूत नमत्कृत सीती; ये सभी गुण हेमचन्द्र ने नात्य में पाये जाने हैं। इतना ही नहीं उपमुँ क सभी वाल्यों से इनके नात्य में अधिक गुण हैं क्योंकि उपमुँ के काल्य में अधिक गुण हैं क्योंकि उपमुँ के काल्य ने वी शास्त्रीय वाल्य हैं और न पुराण । हेमचन्द्र में 'द्याक्षय' में शास्त्रवास्य तथा त्रिपष्टिशलावापुष्य चरित' पुराण लियकर अपने साहित्य कर्नु का परमावधि दिल्लायों है। इसके साथ धर्म-प्रवार का उद्देश भी सफल हुआ है। इस धर्मावार्य को साहित्य-सचाट करने में अस्पुनिन

युद्ध का वर्णन करते समय हेमचन्द्र ऐसी शब्दावली का प्रयोग करते है कि प्रत्यक्ष आंखों के सामने युद्ध होता-सा प्रतीत होता है, एवं बीर रस का स्पूरण हो जाता है । मूलराज का गृहरिष् पर आत्रमण 'रचुदिग्विजव' नी बरावरी करता है। जहाँ बीर रस का उत्कृष्ट आविर्माव होना है, वही साथ मे ६ वें सर्ग में क्षेमराज द्वारा सरस्वती नदी के पास मण्डूकेश्वर पुण्य क्षेत्र में तप भारते के वर्णन में शान्त रम का राज्य है? । १०वें सर्ग में सतानरहित कर्ण-राज की सतान के लिए लक्ष्मीदेवी को उपासना होती है। सपस्यान्मग के लिए प्रलोभनार्थ अपुसराओ का आगमन होता है, किन्तु कर्ण तपस्या मे स्थिर रहता है। परवात् एक अस्यन्त भयानव उम्र पुरुष कर्ण को खाने बीडता है। फिर भी कर्ण अविचलित रहता है। अन्त में लक्ष्मी प्रसन्न होती है तथा पुत्र होने का बरदान देती है। इस वर्णन में भयानक तथा अद्भुत रस का मिश्रण हुआ है । पहले तो भयानक रम का बास्वादन होता है तथा बाद मे बद्भून रस बनुभव में आता है। १९ वें सर्ग में जयसिंह के बाल्य वर्णन के समय वात्सल्य रस का प्रादर्भाव हो जाता है। ९७ वें समें मे श्रु गार का साधाण्य फेल जाता है तथा बाल-ब्रह्मचारी, कट्टर धर्म-प्रचारक एवं साधनारत योगनिष्ठ पृति इस प्रकार का उत्तान म्ह गार का वर्णन करते हैं कि देखकर आश्वर्य होता है। पाँचवे सर्ग मे ब्रह्मार के साथ युद्ध करने के पश्चात् ब्रह्मार के प्राण रक्षा के लिए उसकी पत्नी जब आंचल पसार कर भीख मांगती है तब वरूणरस प्रदक्षित होता है।

१-- द्वयाध्यय सर्वे ११, श्लोक ७६

२-- द्वयाश्रम सर्गे ६, श्लोक ७१ से ८३

३- सस्कृत द्वयाक्षय सर्गे १०, श्लोक ६०

हुमारपाल चरित में रस-भाय योजना — रस और भावाभिज्यच्चन भी दृष्टि में यह प्रावृत माय्य उच्च कोटि वा है। मृशंगार, शान्त, और कोर इन रसो से सम्बन्धित अनेन श्रेष्ट पदा आये हैं। मृश विट्युम्प आसन पर बेटी हुई अपनी प्रिया की और बन्द वर प्रेमिना वा चुम्बन कर तेता है। कि हम ने इस सम्बन्ध मा सरस वर्णन विया है'। जब उस प्रियनमा वो उसकी पूर्तता वा आमास मिला सो वह उससे म्प्ट हो नयी। अत. वह उसकी प्रसन्त करता हुआ चादुवारिता पूर्वण बहुने लगा, भिये, झुटी बात मुनकर कीस मत कर, मैं सुम्हारा हूँ और तुम मेरी हो। भला सुम्हारे अतिरियन में अन्य विसी से प्रम कर सकता हूँ। तुम्हें भ्रम हो गया है'। इस प्रवार बादुवारी को बातें वर उस

ब्रजाणंत्रति को जीतकर हुमारपाल की सेना ने उसकी नगरी को लूटकर उसना सारा छक के तिया । विन ने इस बुद्ध के इस प्रमद्भा का सुन्दर वर्णन दिया है । अमिया दुग्ध के समान क्वेत की तिधारी आपने तेज और प्रताप की उज्जाता ने दशार्थ नृपति के की तिक्सी पुरंप को स्तान कर दिया है । अपकी सेना ने समुद्र प्रम्यन ने समान नगर का अन्यन कर सुवर्णरत्नादि को झूट लिया है। दशार्जपति का नगर समुद्र के समान विशाल था, इसी कारण किन ने रूपन हारा कलिंग कहा है। इन पयो ने किन ने रूपन अलडकार की योजना कर बीरता का वर्णम विया है। सेना दवारा दशार्थपति के नगर को सूट जाने का कन्दर और सनीन विकाण दिया है।

भाषों की युद्धि पर बल देता हुआ कवि कहता है कि गगा-जमुना आदि मदियों म स्तान करने से युद्धि नहीं हो सकती। युद्धि का कारण भाव है। अस जिसकी भावनाएँ युद्ध हैं, आचार-विचार पित्रम है, वहीं मोक्ष-मुख प्राप्त करता है । गगा, यमुगा, सरस्वती और नर्मदा नदियों में स्तान करने से यदि पद्धि हो तो महिए आदि पणु इन निर्देशों में सदा हो इवकी स्वार्त रहते हैं, अत

१--- प्राकृत द्वयायम-सर्ग ३, श्लोक ७४ तथा ७५ गाया ।
 २--- प्राकृत द्वयासय-सर्ग ६, गाया ८९-८२ ।
 अणकठिअ-दृद्ध सुद्दलस प्रयाव धममद्वि आरि-जसकूसम ।

लण्ना०ल-जुढ चुरुषत प्याय घममाट्ट सार-ज्यकुषुम । दुह गारिजन्युरूणा क्रिरोलियो तस्स ग्रज्म ही ॥ मन्त्रिह-दहिणो दुप्पत्यधुर्ताष्ट्रका तस्स नगरयोक्त्यय । गिष्क्ते हि तुह रोणिएहि अन अच्छित्रा आहे ॥ ६-८१-८२

३- प्राकृत द्वायाश्रय सर्गे ८ श्लोक ८०

उनकी शुद्धि भी हो जाना चाहिए। जो लोग अज्ञानता पूर्वेक इन नदियों मे स्तान करते हैं और अपने आचर-विचार को पवित्र नहीं बनाते. उन्हें कुछ भी लाभ नहीं हो सकता। भावनाओं और किया-च्यापारों यो पवित्र रसने वाला व्यक्ति हो मोक्ष-मुख को पाता है।

इस प्रनार आचार्य हैन नन्द्र ने रस और भावों की सुन्दर और सजीव शिष्य-जना की है। दोह्न , मनोरमा आदि अन्य गानिक छन्दों ना व्यवहार भी क्षिमा गया है। सर्गन्त में छन्द बदना हुआ है। विणक छन्दों में इन्द्रबच्धा ना प्रयोग अनेक स्थानों पर हुआ है। शास्त्रीय दृष्टि से इसमें महाकाव्य के सभी सक्षण घटित होते हैं। क्या सर्ग-बद्ध और शास्त्रीय सक्षणों के अनुसार आठ सर्गों में निमक्त है। वस्तु-वर्णन, मबाद, भावाभिष्यक्ष्यन, एव इतिवृत्त से मन्तुकन है।

ह्याध्यय काव्य के वर्णन यथार्थवादी एवम् चित्रात्मक है । उदाहरणाय भणहिलपुर का वर्णन, कर्ण जल तप कर पहें थे तल यकायक मानसून के आग-मन का वर्णन, अर्धुव्चक का वर्णन, सिन्धु नदी का वर्णन इत्यादि । ऋतु-वर्णन जल-विहार वर्णन भी अव्य महाकाच्यो से अधिक ययार्थवादी प्रतीत होते हैं । पुढ वर्णन ओजो गुण सम्पन्न एवम् चीर रस पूर्ण है । मयणस्व देवी की कथा सुन्दर है । उदाय भावनात्मक स्पर्ण है । कम से कम इस भाग का वर्णन करते समय वे भूल गये होंगे कि वृ वे एक महान विधानस्य वे । पठन करने का सुन्दर का स्वा वा स्वा होंगे का प्रति विधानस्य वे भूल गये होंगे कि वृ वे एक महान विधानस्य वे । पठन करने का सुन्दर तम्मना है।

इस प्रकार 'द्रयाश्रम' काव्य का प्रधान रम बीर है, किन्तु अन्य सभी रमो वा भी मुक्टर परिपाक हुआ है। 'विधरिक्षसाक्ष' पुरव चरित्र' में बैदिक पुराणा के अनुसार ही अव्युत कीली अधवा अतिवायोधित में ती को स्वीकर किया गया है, अत अतिवायोक्ति अवस्व कान्त्रस भी आस्वाय है। साधारण लोगो म धर्म भावना जागृत करने के लिए यह आवस्यक भी है। किन्तु दूसने वर्णन भी कम मृत्यर नही है। विदोषत नगरो कावर्णन भव्य एवस् तक्कालीन वास्तुकला के अनुरूप मिलता है। इस महापुराण में धर्म भावना ही केन्द्र विन्तु कावनम कर पढ़ी है। इस केन्द्र विन्दु के आमपास अनेन वहानियों का विस्तार है। इन वहानियों पर बुद्ध जातको का पर्याप्तप्रभाव पढ़ा है। एवम् उदात्तरस का परिणोप कर सत्य, खानित, क्षमा, अहिता आदि सद्गुणों को अपनाने के लिए ये बहानियों घेरणा देता है। हमनक्द के भाव्यक्षस्य एडुक्तियों के आवर है। सर्वव सद्गुलियों विस्तरी हुई निन्तती है। वीतराग स्तोत्र तथा द्वातिश्विता बाब्य हेमचन्द्र के भक्ति काव्य के नमूने हैं। इनमें धर्म-तत्व के विवेचन वे साथ भगवान महावीर के प्रति भक्ति भी भावना ओतप्रोत है। अत इन बाब्यों में भक्ति रस है। भक्ति पुरा अन्त बरण से भगवान महाबीर की शरण में जाने के लिए नहा है। बीतराग स्तोगों को पद्रते समय शिवमहिन्न स्तोत्र एवम् रामरक्षा स्तोत्र का स्मरण हो आता है।

हेमचन्द्र के भक्ति-राव्यों की सबसे वडी विशेषता है-उनकी शान्तिपरकता। पुरिसत परिस्थितियों में भी वे शान्त रस से नहीं हुटे। उन्होंने कभी भी ओट में भू गारिक प्रवृत्तियों को प्रथय नहीं दिया । भगवान पति की आरती के लिए धगुठी पर भगवनी पत्नी का खड़ा होना ठीक है, किन्तु साथ हा पीन स्तनों के नारण उसके हाथ की पूजा की याली के पुष्पों का बिखर जाना कहाँ तक भक्ति-परक है ? राजदोलर सुरि के 'नेमिनाथ फाग्र' म राजुल का अनुपम सौन्दर्य अंडिकत है किन्तु उसके चारों और एक ऐसे पवित्र वातावरण की सीमा लिखी गयो है जिससे विलासिता की सहलन प्राप्त नहीं हो पाती। उसके सीन्दर्य मे जनन जही, शीतलता है। वह सुन्दरी है, पर पायनता की मूर्ति है। उसकी देखकर श्रद्धा उत्पन्न होती है। आचार्य हेमचन्द्र के 'परिशिष्टपर्वन् में कौशा के मादक सोन्दर्थ और कामुक विलास-वेप्टाओं का वित्र खीचा गया है। युवा मृति स्पूलभद्र के सथम को डिगाने के लिए सुन्दरी कोशा ने अपने विशाल भवन म अधिकाधिक प्रयास किया, किन्तु इतहत्य ग हुई। कवि को कोशा की माद-नता निरस्त करना अभीष्ट था। अत उसके रतिरूप और कामुक भावो का भड़कन ठीक ही हुआ। तप की दृबता तभी है, जब यह बडे से बडे सॉन्यर्य के भागे भी दढ धना रहे । कोशा जगन्माता नहीं, वेश्या थीं । वेश्या भी ऐसी वैसी नहीं, पाटलीपुत्र की प्रसिद्ध वेश्या ! यदि आचार्य हेमचन्द्र उसके सीन्दर्य को जन्मक्त भाव मे मृतिमन्त न करते तो अस्वाभाविकता रह जाती । उससे एक मनि का सम्म बलवान प्रमाणित हुआ है।

निर्मुण और समुण ब्रह्म को उपासना के रूप में दो प्रकार की भक्तियों से सभी परिचित हैं। किन्तु निराकार आत्मा और वीतराम साकार भगवान का स्वरूप एक मानने के कारण दोना में जैती एकता आवार्स होमबन्द्र के काच्य में सम्भव हो सनी है वैसी अन्यत्र वहीं नहीं। अन्यत्र दोना के सीच एक मोटी विभाजक रेखा पड़ी है। इनके काज्य में सिद्ध भक्ति के रूप में निष्कल बहा और तीर्पड्वर भक्ति म मुक्त ब्रह्म का केवल विवेचन ने सिए पुषक् निरूपण

है, अन्यथा दोनो एव ही हैं।

श्रावामं हेमबन्द्र का आराध्य नेयल दर्शन और ज्ञान ने नहीं 'अपितु चित्र से भी अलड्डात है। इनके बान्य में चित्र की भी मिल की गयी है। चित्र और पित का ऐसा सम्मवय अन्यव दुनंग है। इस मिल का सम्बन्ध एव और बाह्य समार से है, तो दुमरी ओर आरमा से १ इमसे व्यक्तित्व में एव बालीनता आती है, च्यवहार में लोकप्रियता आती है, तथा अस्तम में परमात्मा या दिव्य तेज इसक उठता है। उन्होंने बहुन्त और अहँनप्रतिमा में बोई अन्तर ही किया है। चेंद्य वन्दन के समान ही है। चेंद्य यहाँ वे श्रावाम-गृह हैं, उनकी भीत भगवान के भक्तों की ही भिक्त है।

बहिरटगपक्ष-भाषा, शब्द-शक्ति,अलङ्कार, छन्द आदि---

भाषा - त्रिपष्टिशलाका परेप चरित की भाषा सरल, सरस एव ओज-मयी है । आहमान साहित्य में इसका महत्वपूर्ण स्थान है । जैन वर्णन का जिने-धन भी सुरविपूर्ण है। इसमे वर्णन की अधिकता है। वैदिर प्राणी के समान ही हेमचन्द्र के पुराण में भी अतिक्रयोक्ति दौसी का स्वच्छन्दता से प्रयोग किया गया है। सीर्थंडररें। वे अतिशयोक्ति पूर्ण वर्णन करने मे आवार्य सिद्ध हस्त हैं। वैदिको के कृष्णवरित्र के समान भगवान महाबीर का चरित्र भी इतनी अदभत क याओं से भरा है कि उसमें से बस्तस्थिति का परिचय पत्ना अत्यक्त बंदिन है। भगवान महाबीर के मुख के आनपास मुर्य से सहस्र गुनी प्रभा है । उनका प्रतिजिन्य मही मिरता। चरणों न नीच गुवर्ण समल उमें हुए हैं। एक करोट देव उनके परिवार मे है। ये जहाँ जाते है सुवासित जलवृष्टि हाती है, भूमि वे कण्टव अधोमूल हो जाते है। आजाश में दुन्दुभी की ध्वनि होती है, आवाश में धर्मचक घमता है, पूज्य वर्षी होती है और पशीगण उनकी प्रदक्षिणा करत है। उनका धर्म-च्या रत्नमय होता है। उनके शरीर में पनीना इत्यादि मल नहीं होते हैं। उनकी पलकें हिसती नहीं, चार मुख होते हैं, यात और नारान बदले नहीं क्षमा वे आपाश में सचार गरते हैं। तीर्यटरर जहाँ म्यित हाते है उन प्रदेश में शतपोजनपर्यन्त दुमिश नहीं होता । अतिवृध्टि अयवा अनावृध्टि हाती नहीं । उस राज्य में परचत्र का श्रम नहीं होता। उनका शरीर मुल्लाम, मल-रहित, रोग-रहित, सुगधित तथा सुन्दर होता है । इस प्रवार सहजातिकय और देवहत अतिशय उनमें होते हैं।

द्वयाश्रयं काय्यं म गुद्धं विनाष्टता अरूर आ गयी है, विन्तु यह विनाष्टता स्वाहरण में निगमों को समझाने के कारण नहीं आई है पाण्डिस्य प्रदर्शन के तिए वित्र काम्य की स्वता से क्लिस्टना आगी है। करने हैं दि य मध्नमध्यान थैलां में सिद्धहरत थे। मृत्य में प्रवाह में व्याक्षरण के तियम बड़ी सरसता से स्पष्ट किये हैं। "तम स्वस्तिम्वधास्वाहाऽनैवपट् योगाज्व" इस पाणिति-सूत्र में सोदाहरण व्याख्या ही मानो उपस्थित की। है जहाँ द्वराध्यय काव्य में क्लिप्टता है वहाँ उनके स्तोत-काव्यों में प्रसादयुक्त भाषा है। भिक्तरस का वहाँ राज्य है। धमैंबिवेचन का स्तर भी उन्तत है। तपस्था एव स्वानुभाव होने के कारण ही बे साहित्य में महाबीर की भक्ति प्रविश्व कर सके है। भिक्त युक्त स्तुति होने पर भी युक्तर काव्य के गुण उनमें विद्यमान है।

शावर-शक्ति —अभिया, लक्षणा और व्यञ्जला, इन तीनो शब्द-शक्तियों का हेमबन्द्र ने अपने नाव्य में पर्याप्त उपयोग किया है। प्राय धर्म-प्रवाप्त शवद को अभिया-शक्ति से ही नाय लेते हैं। लक्षण व्यापार अथवा व्यञ्जना ध्यापार में विश्व हस्त नहीं होते। आवार्य हेमबन्द्र जिन्होंने शब्दानुवासन एव काव्यानुधासन की एवना की, व्यञ्जना ये वमस्तार उत्यन्त करने में निक्यात थेव। अपराधी मनुष्य के उपर की प्रमु महावीर के नेत्र बया से तिनिक नीची सुक्षी हुई पुतली वाले तथा कठणावश आये हुए किवित अध्युक्ती से आद्व हो गये इसमें आवार्य हेमबन्द्र ने व्यञ्जना बादा यह मुखित क्या है कि पापी भी भगवान की घरण ये जा सकता है। वह की भगवान की दया का एत बनता है। इसमें गीता की उक्ति "स्त्रियों वैश्या तथा शुद्रोस्तेऽप्य गन्ति परागित्म" की ध्वाम निजती है। नगर वर्णन में वे प्राय अभिया का ही प्रयोग करते है। अक्षत्र कार — स्वभावीक्ति, अतिगयोक्ति, वृष्टान्त, उरनेका, अव्योक्ति

अपन्हृति, अयन्तिरत्यात आदि सभी महत्वपूर्ण अलड्डारो का हेमचन्द्र ने काव्य के प्रवाह में प्रयोग किया है। अनुप्रास की छटा देखिये । प्रात काल गोकुल में बुद्धनरों ने अपने बच्चों से कहा—पूछ निकालों, दूध पात्र में रखों, पात्र में रख कर वस्त्र में आवरण करों। तुमने दूध पी लिया अथवा छाछ चाहिये अथवा

१-इयाश्रय सर्ग ३, श्लोक ३४

स्वधा पितृष्य इन्द्रायवपद् स्वाहा इविश्वे ! नगो देवेष्य इत्यत्विग्वाच सरयिव्या फलान् ॥ ३-३४ २-इपाशय सर्ग २ इलोव ४८ !

१, योगशास्त्र मगलाचरण

ष्ट्रतापराधेऽपि जने कृपामन्यरसारयो - । ईप द्वाप्पाद्वं योगंद्व श्री वीर जिन्नेमयो ॥

३—द्वयाक्षम सर्गे १ श्लोक १८-१०

पानी से चलेगा ? उत्पेक्षा का उदाहरण ? -अणहिलपुर की स्नियां चिर्तनवनी हैं—चज़ता तो केवल सेना मे हैं। अणहिलपुर के विद्वानों की धिद्धता की देखकर सप्तिष्य भूनोक छोड़कर चने गये। सन्देह अलड्कार का उदाहरण-इस नगर के लोग मृगनयनियों की तरफ देखकर तर्क करते हैं—ये प्रत्यक्ष कोमल हाम हैं अपचा कमल ? हाचों के नख जो रिक्तमा लिये हुए हैं, कमलान्तगंत केसर तो नहीं हैं ? इसमें भृगीवृत्वाम् में रूपक अलड्कार ही हैं। अतिशयोंकि देखिये -राजा का प्रताप देखकर सूर्य की मन्त पड़ गया। यायद उसका प्रताप राजा ने छीन लिया होगा। क्या का प्रमाव देखिये। उसम नाद है, माधुर्य है स्वमायोंकि के भी उदाहरण विद्यास्ता हैं।

कुमारपाल चरित काव्य में स्वामाविक भावुयें और सौन्दर्ग के रहने पर भी उपमा, उत्प्रेक्षा, दृष्टान्त, बीएक, अतिवायों कि, रूपक, आदि अलङ्गारों भी मुन्दर योजना की है। उत्प्रेषा अलङ्कार के व्यवहार द्वारा किन हेम ने सरसात के साथ काव्य में कमनीय भावनाओं का संयोजन किया है । वसना के आगमन के समय उसका स्वागत करने के निए दन के द्वार पर कायन मधुर हमीन में मगल पाठ कर रही है। यह मयल-पाठ ऐसा मासूस होता है कि जैसे काम विह्वल प्रीपितपतिकाएँ अपने पतिया के स्वागत के सिए मधुर वाणी में स्पुतिपाठ परती हा। अतिवायों के के प्रयोग द्वारा तथ्य का स्पन्दीकरण मनीरम

१-इयाध्यय सर्ग १ श्लोक ३६

हुग्य स्म दुग्य स्म निधस्परायाँ विधसदात्यस्म स दातचापि । तत्राणि वा दाद्ध निमम्बु दादेत्याहु सम सन्त्रति घोष वृद्धा. ॥ २-४८ अमुपाणी मृद्र पद्म किम्रु कि नु नरवा असो । नेसराणीनि सर्वयन्ते जनैरित्यमृमीहशाम् ॥ १-३६

२-इयाध्य सर्ग २ बलोक १७

हबयामदीयोष मया स्वदीयो राजन् प्रतारोतुङ्ग स्वयीति । सन्देनुसामानुरदेति मन्दिम्याचय सप्रति माद्विधाम् ॥ २–१७ २–अन्ययोग स्ववन्देद स्लोक १६

४-मुमारपाल चरित सर्व ३ व्लोक ३४ ।

स्प मे इस प्रकार उपस्थित निया है । भीर वर्ण के भागरिक अपनी-अपनी पिलियो सहित भवनो के ऊपर रमण करते हुए देव और नाग कुमारो द्वारा आश्चर्य पूर्वक देखे जाते हैं। अर्थात वहाँ वी नारियाँ अपने सौन्दर्य से अप्स-राजो को और पृश्य देवों को तिरस्कृत करते हैं।

छार — सस्त्रत के सभी लोगिप्रय छत्यों का हेमचार ने अपने गाया में उपयोग निया है। महाकाश्य के नियमों के अनुसार समें में अन्त म छत्य में परिवर्तन होता है, माचिनी अथवा यादूँ च विकीशित छत्य का ये स्तुति में प्रयोग करते हैं। द्वानिशिया स्तुति में उन्होंने रिक्ष के अनुसार उपजाति छत्य मा ही प्रयोग किया है तथा अन्त में शिखरिणी का प्रयोग किया या है। रामायण, महाभारत तथा पुराणों को आदय मानवर हेमचन्त्र न अयोग किया या है। रोन स्वी जिससे पुराणों में अनुसार अनुस्तुम् छत्य का प्रयोग किया गया है। प्रोठ केत्रीची वा मत है कि काव्य की दृष्टि से इतका अनुस्तुम् सवाय है। किन्तु प्रशाणों में अनुस्तुम् इत प्रकार ने ही पाये णाते हैं।

पुराणा न अपुष्टुम् इस प्रभार न है। पाय गात है। है। मात्र के स्वाध्य की महत्ता- महाला-ध्य, पुराणकाच्य प्रवम् स्तीन काच्य श्री द हान के काच्य की महत्ता- महाला-ध्य, पुराणकाच्य प्रवम् स्तीन के दर्शन होते है। इनके काच्य की विश्वाद की नवनवान्त्रेप्यवालिनी प्रांतमा के दर्शन होते है। इनके काच्य की किरतार के साथ गम्भीरता भी है। केवल धर्म प्रचार का विद्यासन काव्य जिलार प्रवास के स्तामने रखकर काध्य जिलार पूर्वक लिया जा सकता है। किन्तु अश्वयोग्य का काव्य बात्र का ही नाम अवद पूर्वक लिया जा सकता है। किन्तु अश्वयोग्य का काव्य बात्र काव्य नहीं है। हैमल क्र ने द्वाराय्य शाह्य काव्य लिखार प्रचार का काव्य बात्र काव्य नहीं है। हैमल के ने दरम्परा की विकासित, वृद्धिनात सथा परिवर्धित किया। प्रधाप भिट्ट के प्रचार कितिय बात्रकाव्य-वार हुए हैं फिर भी इनने विवोग्य उल्लेखनीय आवार्य हैमचन्द्र ही है। 'भिट्टकाव्य-कार' के अपने भट्टिकाव्य के केवल सस्कृत भाषा के सम्बन्ध में ही कहा है किन्तु है अपने भारतकाव्य में सन्द्र ही अपने भट्टिकाव्य के केवल सस्कृत भाषा के सम्बन्ध में ही कहा है किन्तु है अपने भारतकाव्य में सम्बन्ध में साम्वन्तावृद्ध कहा किया है। इस प्रकार भट्टि के प्रचात् ग्राय सीन-चार प्रताब्दियों तम जी परस्वत ही है। इस प्रकार भट्टि के प्रचात् ग्राय सीन-चार प्रताब्दियों तम जी परस्वत ही किया। जिल्ला मिल्ला ने किया ।

९-कुमारपाल चरित सर्गे १ श्लोक १३ । सा थासना सा क्षणसन्तिवश्च ना मेदभेदामुमयैर्पेटेते । ततस्तटावाशि शकुन्तपोत न्यायोत्त्वहुक्तानि परेधयन्तु ॥ १६

हमचन्द्र अपने समय के अद्भुत पिण्डत थे और उनकी कीर्ति का प्रसार उस समय के सस्कृत-शिक्षा के केन्द्र कारमार ये भी हुआ पा। महाकवि कारित का ति पास की भीति उन्होंने अपने काव्य का क्यानक महामारत अथवा पोराणिक कोत ने नहीं निन्तु ऐतिहासिक कोतो म तिवा और उस पर अपनी प्रसार प्रताम की महा विन्तु ऐतिहासिक कोतो म तिवा और उस पर अपनी प्रसार प्रताम की द्वार बंडा दी। सबमुच उनके 'हवाय्य' काव्य में काव्यन्तीन्त्यं तथा व्यावरण पा मणिवाञ्चन सयोग है। उनकी कविता सस्कृत-साहित्य की अनुपम उपनिध्य है। शास्त्रो के सुन्दर विन्यास में, भावों के समुचित निवहि में, कल्पना की कींचा उद्यान प्रकृति के सजीव वित्रण में इस महाकाव्य का काव्यजगत से अदितीय त्यान है। स्टान काव्य की उनकी कविता सहत्यों के मन वो हरती है। शब्द और अर्थ की नवीनता उसे सचमुच 'एकार्यस्थ्यजतीनवार्यवटनास' यना देती है। 'इयाध्य से एक ही विषय पर कई कोको से वर्णन सिलेगा, पर सर्वन्न कवीन वाद्यानली एक्स अभिनव पद-त्यना उपलब्ध होती है। अतिस्थातिक की उनकी कविता मो क्षावन सिलेगा, पर सर्वन्न कवीन वाद्यानली एक्स अभिनव पद-त्यना उपलब्ध होती है। अतिस्थातिक की उनकी कवीन में वर्णन मिलेग से की उत्यावना में, उपना, इच्च- प्रमन, अनुप्रास, विन्हें स्वाचन्त्र साम हेत्र के समुचित्र प्रयोग में हेनवन्त्र अदितीय है। शब्दार का साप-जस्य मनोहर है।

भीट्ट के अतिरिक्त सम्मनत महाकवि 'माब' का 'शिशुपाल वय' भी हैमचन्द्र ने सामने आदर्श रहा होगा । इनका सारा काव्य प्रीड एव उदात शैली का उत्प्रन्ट उदाहरण है । अत्येग वर्णन सजीव एवम् सालङ्करर है ।

पुष्ठ आलोचनो ने ह्याश्रम वाध्य पर प्रतिमता और आहस्यर की श्रीम-क्ता का दीपारीपण निया है पर उनके काध्य के विशेष प्रयोजन की ध्यान में रखते हुए यह बहना अनुक्ति न होगा कि उत्तमे बास्तियक काध्य के गुणो की कभी गद्दी। पहले तो उन्हें ध्यानरण के जटिल से जटिल नियमा के कराहरण श्रिप्त व तते में और दूसरे अपने नाध्य के सर्वजनविदित क्यानक में मौनितता का रान्तियेश करना था। इतमें अन्तेह नहीं नि इन उभय उहें क्यों का एक साथ निर्वाह बरना किसी भी किये किए नितान्त किन वार्य है। इस किनाई के रहते हुए भी हेमजन्द के महाकाब्यों में रीजनता, अधुत्ता और काब्योजित सर-सता था अभाव गरी है। उनके प्रथानकांती सवाद, आह तिक दृश्यों के मोरम विचल, प्रीइध्यञ्जना प्रणाती तथा बस्तु-वर्णन उत्स्ट र केटि वे है। हमनप्र से काध्य या मुख्याहान श्री विटरनीदन, वरवाचारी एवम् एस० ये॰ डे० ने उत्ति रूप से किया है । 'त्रिपष्टिशलाकापुरुष चरित' में कथा के प्रवाह मे बीच-बीच मे जैनधमें के सिद्धान्तो का आक्ष्यक रूप से प्रतिपादन किया गया है। कही-सही गूढ दार्थानक तत्थे को काव्य रूप मे प्रस्तुत करने के फलस्वरूप शैली मे शियि-सता एवं द्रहृहता आ गयी है।

पिण्यत कवियों में स्थान- महानिष कालिदास के प्रश्वात् महाकि भारित ने सरहत कास्य में एक नवीन 'कैंली' को जन्म दिया। श्री सत्तदेव उपाध्याय ने उसे 'अलडहत बैंली' का नाम दिया। उसे कृतिक ग्रंति भी कहते हैं। इस समय तक संस्कृत भाषा का क्षेत्र राजसभा तक ही सीमित रह गया था। राजसभा में उपस्थित पिण्डत-समाण का मनोरजन करना ही संस्कृत कियों का का मनोरजन करना ही संस्कृत कियों ने पाण्ड-त्यपूर्ण ग्रंति, -अलडहत श्रंती का अतरम किया। इस ग्रंति के अत्तर्गत धीरे-धीरे भाषा ने अपनी सरलता छोडकर विलय शब्द ग्रंति के अत्तर्गत धीरे-धीरे भाषा ने अपनी सरलता छोडकर विलय शब्दों और दीर्ष समानों का आश्रय किया। परिणामतः इन काव्यों ने सरलता और स्वाभावित्रत की कमी है। इन पण्डत कियों ने काव्य का उद्युव्य बाह्य श्रीभा-अलड्कार, क्ष्मेप प्रंतना एवम् ग्रब्दित्यासचातुरी तक हो सीमित कर दिया। अलड्कार कीशत का प्रदर्गन करना तथा व्याकरण आदि बाहकों के नियमों के पालन में अपनी निपूर्णता सिक्ष करना हो उनका प्रधान लक्ष्य हो गया। काव्य का विषय गौण हो गया तथा भाषा और ग्रंती को अलड्कृत करने की कला प्रधान हो गयी। हो गया वा भाषा और ग्रंती की अलड्कृत करने की कला प्रधान हो गयी।

हुन काथ्यों के रचिमता प्रायः राजाओं के आश्रित हुआ करते थे। ये राजा स्वय साहित्यिक कृषि के व्यक्ति होते थे और उनमे वास्तविक गुणों की परीक्षा करने की कामता होती थी। राज-सभाओं के इस प्रभाव के कारण तत्का-सीन संस्कृत महाकाओं पर रावकीय जीवन की-उतकी विलासिता तथा कृति-मता की स्पट छाप दिखाई पबती है। भाव-प्रवर्णन का स्थान वेदाक्य-प्रवर्णन में

Aspects of Sanskrit Lietrature-S. K. Dey.

In his poem called कुमारपाल चरित written in Sanskrit and

ले लिया तथा मल्पना की प्रधानता हो गयी । इन काल्यो पर 'कामशास्त्र तथा अलड्कार णास्त्र का भी पर्याप्त प्रभाव पड़ा। अलड्कार झाहत ने काल्य सम्बन्धी नियमो को निर्धारित किया तथा कामशास्त्र ने नायक-नायिका के आचार-विचार को प्रस्तुत किया। झाहतीय खिद्धान्त की प्रधानता ने इन पण्डित सचियों का अपनी स्वतन्त्र उद्भावना-सक्तित के प्रति सतर्क कर दिया। उन्होंने झाहतीय मत को थेएड, और अन्त प्रेरण की गुण भान निया।

पण्डित बिवा मी यह अलडहत भैली हैतभी लोकप्रिय हुई कि 'भारवि' में पश्चात् इस भैली से युक्त काव्य-निर्माण करने को होड लग गयी । शिशुपाल वर्ष के रचियता 'माम्य' ने मानो क्यार्य की भानना रखकर ही अपने काव्य को 'मारवि' से भी अधिक पाण्डित्यपूर्ण बनाया । माज के काव्य से भारवि के 'मिरातानुंतिय' का प्रभाव स्पष्ट निर्माल होता है, तो रत्नाकर ने हर निजय' नामक महानाव्य पर माप का प्रभाव स्पष्ट विवाद होता है, तो रत्नाकर ने हर निजय' नामक महानाव्य पर माप का प्रभाव स्पष्ट विवाद होता है, तो रत्नाकर ने सिट्ट के 'मिट्ट काव्य' ने हम परम्पा में एक और अध्याय जाड दिया अलडहत मैली के साथ-साथ व्यावरण के जटिल नियमों के उदाहरण प्रस्तुत करना भी इन पण्डित क्षियों का रहम वन गया। इन प्रकार भारवि में आरम्भ होने वाला अलडहत कैंनीयुक्त काव्य 'शास्त्र काव्य' में परिणत हो गया। यह उसी अलडहत भैली को स्वरूप सीना है।

Prakrit, the learned Jain Monk, Hemchandra proves himself simultaneously a poet, historian, and grammarian in the two languages. The work contains the history of পালুনৰা particularly of কুনাবোল in cantoes 16-20. This prince is exident that পুনাবোল was full in life and at the peck of his fame when the poem was written.

H Winternitz-History of India Literature Vol III P. I

"... Some poems were written for the main purpose of preaching the religion পথিছিত পৰন has a number of popular tales which the author introduced into his biographical narrations about Jain Saints History of Saeskrit Literature by ব্যৱ্থান Page 84, 91, 101, 122, 126

इस पण्डित शैली का प्रभाव 'जैन महाकाव्यो' मे भी परिलक्षित होता है। हरिचन्द्र नामक विव ने 'धर्मश्रमीभ्युदय' नामक महाकाव्य की रचना की, जो इसी कृत्रिम शैली का प्रतीक है। १२०० ई०के बागुभट के 'नेमिनिर्वाण' काव्य पर 'धर्मणर्माम्युदय' का श्रभाव परिलक्षित होता है। 'धर्मशर्माम्युदय' मे चित्रालडकारा की भरमार है। १२०० गताब्दी में ही महाकवि कविराज ने 'राघवपाण्डवीय' नामक महाकाव्य की रचना की । इसमे प्रत्येक क्लोक मे क्लेप द्वारा रामायण और महाभारत की कथा का साय-साथ वर्णन विया गया है। धाद में इस काव्य वा भी अनुकरण होने लगा तथा व्याकरण प्रधान भारत काव्य की परम्परा विकसित होने लगी। श्री हरदत्तसूरि के 'राधवनैपधीय' में नल और राम की और चिद्रश्वरकृत 'रायवयादवपाण्डवीय' में रामायण, महाभारत तथा भागवत की कथा एक साथ वर्णित है। विद्यामाधव रवित' पार्वती ऋक्सि-णीय' मे शिव-पावती तथा इच्ण-ऋविमणी के विवाह ना एक साथ वर्णन किया गया है। बेंकटाध्यरि के 'यादवराध्यीय' में सीधे पढ़ने से राम तथा उलटे पढ़ने से कृष्ण की कया का वर्णन है। पण्डित काव्य का चरमोरूपं श्री हर्ष के 'नैपश्च' मे देखने को मिलता है जिन्होंने अपने काव्य को जानवृत कर विलब्द बनाया । उन्होंने कहा है, 'पण्डित होने का दर्प करने वाला कोई दु शील मनुष्य इस कान्य के मर्म को हठपूर्वक जानने का चापल्य न कर सके इसलिये हमने जानबूह-कर कही-कहीं इस गन्य मे प्रत्यियों लगा दी हैं। जो सज्जन श्रदा-मिक्त पूर्वक गुरु को प्रसन्न करके इन गुढ ग्रन्थियों को सुलझा लेंगे, वे ही इस काव्य के रस की लहरों में हिलोरे ले सकेंगे।

पण्डित कविया म आचार्य हेमचन्द्र वा महत्वपूर्ण स्थान है, इनका काध्य 'पिछवतवाच्य होकर 'चारत्रकाच्य' भी है। इनके काव्य मे जुछ ऐसी विशेषता पापी जाती है जो अन्य पण्डित कवियों में काव्य में मही पायी जाती है। पहली विशेषता तो यह है कि उनमें धर्म-त्रवार को भावना ओतप्रोत है। चमस्त्रत शैली के चमकरण बताते हुए उन्होंने अपने धर्म का प्रभावपूर्ण प्रचार किया है एवम् प्रमारण बताते हुए उन्होंने अपने धर्म का प्रभावपूर्ण प्रचार किया है एवम् प्रमारण को धावक धर्म में आचार-वेद्ध किया है। यह बात अन्य पण्डित पाच्य से तथा भावन काव्य में मही पायी जाती। इसरी विशेषता उनका काव्य ऐतिहासिक काव्य है। सत्रेष में, आचार्य हेमचन्द्र के काव्य में सरकृत वृहत्त्रयी के अनुसार पाण्डित्यपूर्ण चमस्त्रत ग्रैली है, भिद्द के अनुसार व्यक्तरत्व मों से है। अस्वपंप के अनुसार घानरत्व भी है। इतनी सारी पाते एक साथ अन्य प्रस्त्री भी पाष्य में पापी नहीं जाती। अतः

नि सन्देह आचार्य हैमचन्द्र का पण्डित-कवियों में मूर्धन्य स्थान है। उनके जैने पण्डित के द्वारा मिट्टराज कर्यांतह की पण्डित सभा यथार्थ में पण्डित सभा हो गयी थी। 'सिद्ध हेम शब्दानुशासन', 'त्रिपष्टिशलाकापुरच चरित' आदि में उन्हों-ने को राजा की स्तृति में प्रशस्ति क्लोक लिले हैं वे दरवारी काव्य के उत्हष्ट-नमुले हैं।

हेमजन्द्र के काव्य-प्रन्थों का ऐतिहासिक एवम् पौराणिक पक्ष-

अन्य साहित्य के समान सरकृत ने ऐनिहासिन काव्य में भी आचार्य हैमचन्द्र का स्थान विशिष्ट है। सरकृत ऐतिहासिक-काव्य में 'नाव्य' नो महत्व अधिक दिया जाता है, इतिहास नो कम । कही कही तो इतिहास के तरफ ध्यान ही नहीं दिया जाता, और कही कही इतिहास का अतिवयोक्ति ने निपर्यान किया जाता है। इस प्रकार का विषयान निरुष्ण के 'निक्रमाडक्त्रेवचरित' में देला जा सक्ता है किस्तु आचार्य हैमचन्द्र के 'कुमारपाल चरित' अथवा 'द्वयाश्रय' नाव्य में ऐतिहासिक तथ्यों भी उपेक्षा नहीं की गयी है। इस दृष्टि से हेमचन्द्र के काव्य प्रत्यों का ऐतिहासिक एक अस्थन्त सवल सिद्ध होता है।

प्राचीन काल ने पुराणों से तत्कालीन धार्मिक सामाजिक एवम् सास्कृ-तिक जीवन का विशव चित्र उपलब्ध होता है। बौद्धो और जैनो के ग्रन्थों म भी ऐतिहासिक व्यक्तियों का उल्लेख मिलता है। प्राचीन राजाओं की प्रशस्तियों में ऐतिहासिक तथय उपलब्ध होते हैं। फिर भी इन्हें ऐतिहासिक नाच्य नहीं कह सकते । अध्वयोप (१ ई०) का 'बुद्धचरित' ऐतिहासिक काव्य मधा जा सकता है किन्तु वह अधिकाशत काव्य है। धर्मोपदेश उसका उहेश्य है। अन ऐतिहा-सिक दृष्टि से उसका महत्व नहीं है। सर्वप्रथम ऐतिहासिक गद्य-कान्य नी रचना करने का श्रेय बाण भटट (ई०६०६-६४६)को है। उनके 'हचैंचरित' मे महाराज हर्पेवर्धन म: चरित्र अहिकत है । इसमे इतिवृत्तो मा उल्लेख मदित्वमय भाषा व में दिया गया है। विसी घटना की तिथि भी नहीं दो गई है। राज्यवर्धन की मारने वाले गाँडाधिय का 'हर्षंचरित' में कही नाम तक नहीं बतलाया गया है, अक्षप्य काव्य का ऐतिहासिक महत्व कम हो गया है। बाक्पति राज का भोडबहो' नामक प्राकृत ऐतिहासिक काव्य है (७३६ ई०)। गौडवही में ऐति-हास्य बातो का वर्णन बहुत ही नम है। उसमें यशोवमा द्वारा एक गौड राजा के परास्त करने की घटना का वर्णन है, किन्तू इस गोड राजा के नाम का उल्लेख नहीं किया थया है। ई० १००५ में पदमगुप्त अथवा परिमल वालिदास का नवसाहसाद्धक चरित की रचना हुई । इसमें भी विस्तृत वर्णना से

कथा का प्रवाह अवरुद्ध हो गया है तथा ग्रन्थ ना ऐतिहासिक महत्व कम हो भया है। विल्हण ने १००५६० लगमा 'रिकमाटक्देव चिरत' तामक ऐतिहासिक काध्य की रचना की। इसमे चालुक्य वंधी राजा किकमादित्य का चिरत विलंग है। वसने चालुक्य वंधी राजा किकमादित्य का चिरत वर्णन किया है। जगर्ज जगह पौराणिक और अलीकिक प्रसदमों ने उन्तेल से काध्य का ऐतिहासिक पक्ष निर्मल कोर अलीकिक प्रसदमों ने उन्तेल से काध्य का ऐतिहासिक पक्ष निर्मल पड गया है। घटनाओं की तिथियों भी सुचित नहीं की गई है। महाक विकरिष्ण करिया के प्रस्ति हो कि प्रदेश के प्रस्ति काच्यों में सबसे अधिक महत्वमय है। यदि कहा जाये कि 'राजत किया'। सक्त साहित्य में एतिहासिक पदानाओं के कमबद्ध दिलहास लिखने का प्रथम प्रयास है तो अत्युक्ति नहीं होगी। करहण ने आदि काल से लेकर सन् १९५१ के आरम्भ तक कास्मीर के प्रसंक राजा के बासनकाल की घटनाओं का यथाकम निवस्ण दिया है। सरहत के प्राचीन ऐतिहासिक महाकाव्यों में यही एकमाव कि है जिसमें तिथियों का निर्मल के प्राचीन एतिहासिक महाकाव्यों में यही एकमाव कि है जिसमें तिथियों का निर्मल के प्राचीन एतिहासिक महाकाव्यों में यही एकमाव कि है जिसमें तिथियों का निर्मल की अमल्य कृति है।

कत्हण ने अनन्तर एवं गये ऐतिहासिक काव्यों में आवार्य हैमचन्द्र का 'कुमारपाल चरित' अचवा 'ह्याअम' काव्य ही महत्वपूर्ण है। कहा जाता है कि अधिहलवाड के चाजुन्य बगी राजा कुमारपाल के सम्मानार्थ इस ऐतिहासिक काव्य की रचना की गयी। प्रो० पारीख नायह मत, जो सर्वया उचित प्रतीत होता है, 'कि सस्कृत द्वाश्यय का अधिकाश भाग सिद्धराज जर्यासह के समय में विखा गया होना चाहिए।

"ह्याश्रय काव्य" में हुमारपाल के शासन का वर्णन करते हुए काव्य के १६ में सर्ग से २० वें सर्ग तक जो कुछ कहा गया है उसमें कम से कम इतनी सरसता है कि हुमारपाल जैन हमें के सिद्धान्तों का सच्चा अनुवासी था। इसने अरायन पठोर दण्ड का विद्यान करते हुए १९५-हिंसा का निर्धेग्न पर दिया था, और अनेकानेक जैन मन्दिरों का निर्माण कराया था। वह निरिचत रूप से जैन- हमें के पक्ष-पात की नीति का अनुसरण करता था। कुमारपाल परित में निम्नाकित ऐतिहासिक तथ्य पूर्णतया सत्य हैं— (१) कुमारपाल का राज्याधि- वार, (२) सत्यवर्धकान प्राप्त करने की उसकी मनीया, (३) हेमचन्द्र का पूर्व कालीन जीनन, (४) हमचन्द्र और कुमारपाल ना सम्बन्ध, (४) नुमारपाल का जैन-महोत्सकों को मनाना, (६) सीरायन मिन्दरों की नुमारपाल की यात्रा (७) गिरनार पहाट पर सोसान बनाना, (८) विद्वार पौध्याला आदि मा

निर्माण, (१) कुमारपाल का जैन धर्म में अतीव रुचि लेना, (१०) कुमारपाल का दैनिक वार्यक्रम, (११) नमस्कार मन्त्र में कुमारपाल की श्रद्धा तथा (१२) कुमारपाल ने जीवन सम्बन्धी अन्य उल्लेख।

ु सस्टत 'द्वयाश्रय काव्य' को "चालुक्यवशोरकीर्तन" भी वहा जाना है। श्री पारील महोदय ने अपने ग्रन्थ अगहिलपुर के चालुक्य वश के इतिहास में सस्यत 'द्वयाथय वाज्य' ना एव 'कुमारपाल चरित' ना बहुत उपयोग किया है। "परिशिष्ठ पर्वन्" में महाबीर के पश्चात् जम्बस्वामी से लेकर बद्धस्वामी तक का इतिहास दिया गया है। इसी में सम्बाट श्रेणिक, सम्प्रति, चन्द्रगुप्त, शगोप, इत्यादि राजाओं का इतिहास भी गुषा हुआ है। हेमचन्द्र के परि-शिष्ट पर्व के अनुसार महाबीर के निर्वाण के पृथ्य वर्ष प्रवाण वन्द्रपुत्र मीर्य राजा हुआ। हेमचन्द्र के परिणिष्ट पर्व में बतलाया गया है कि स्वयन्त्रव थाचार्य ने अपने पुत्र मनक को अल्पाय जानकर उसके अनुग्रहार्थ आगम के सार-रूप दैशवैकालिक सूत्र की रचना की। जिस प्रकार 'द्वयाश्रय काव्य' मे ऐतिहा-सिक पक्ष सबल है उसी प्रकार आचार्य हेमचन्द्र के 'त्रिपष्टिशलाका पूरप चरित मे पौराणिक पक्ष सजल है। यद्यपि हेमचन्द्राचार्य स्वय उसे एक महायाच्य कहते हैं, जिर भी उसमे भौराणिन पक्ष सबल होने से वह एवा जैन पुराण ही वहा जा सकता है। वैदिन पुराणी की सभी विशेषताएँ इस पुराण में विद्यमान हैं। इस पुराण में सत्वालीन धार्मिक, सामाजिक, एवं सास्कृतिक जीवन भा भी विशद चित्र उपलब्ध होना है। संस्कृत के क्या साहित्य में भी 'परिशिष्ठार्वन' का उच्च स्पान है। यह नत्य है शि उन प्रयाशा की जैन सम्प्रदाय के मतानुसार परिवर्तित विया गया है वयीनि जैन सन्प्रदाय मे अतीव आस्या होन के बारण चन्होंने बस्तुओं और घटनाओं को विशेष दिव्हिंग से देखा है । यथानमार भन्द्रगुप्त को एक जैन बताया गया है। इतना होने वर भी इस पुराण ने जैन सस्यति मे प्राचीन पौराणिक परम्पना के अभाव की पूर्ति की है।

ऐतिहासिन एव पीराणिन पक्ष ने समान आचार्य हेमजन्द्र मा भिन्तपरा भी गवल है। भगवान महावीर की स्तृति म उन्हाने औड़ दार्यानिन स्तोज लिये। इससे सिद्ध होना है वि वे वेचल शास्त्रा के निर्माता नहीं निन्तु सरस, मुश्विपूर्ण बास्त्र के रचिना भी हैं। मस्ति नी दृष्टि से भी इन स्त्रोमों का उनना ही महस्त्र है जिनना कि एक मुन्दर नच्य-गृति की दृष्टि से। इस सम्बन्ध से औ, जैकोची का मत इस्टब्स है। आचार्य हेमचन्द्र

53

"Hemchandra has very extensive and at the same time accurate knowledge of many branches of Hindu and Jaina learning, combined with great literary skill, and on easy style. His strength hes in encyclopaedical work rather than in original research but the enormous mass of varied information which he gatherd from original sources, mostly lost to us makes his work an inestimable mine for phieological and bistorical research."

<sup>1-(</sup> Encyclopaedia of religion of Ethics ) Vol. VI P. 591

अव्यायः ३

## ट्याकरण ग्रन्थ

## हेमचन्द्र की ब्याकरण रचनाएँ

पाणिति के पत्रवात् अनेक वैयाकरणो ने व्याकरण-यास्त्र की रचना की । उत्तरकालीन वैयाकरणो से से अधिकाण का आधार प्राय: पाणिनीय 'अस्टाध्यायी है। वेवस वातत्त्र व्याकरण के सम्बन्ध से विद्वज्जनो की यह मान्यता है कि इसका आधार कोई अन्य प्राचीन व्याकरण है। इसी कारण कातन्त्र को की प्राचीन माना जाता है। पाणिनीतर वैयाकरणो से निम्न ग्रन्थकार प्रसिद्ध है-  कातन्त्रकार, २. चन्द्रगोमी, ३. क्ष्मणक, ४. देवनन्दी, ५. वामन,
 फाल्मकीर्ति, ७. थिवस्वामी, म. भोजदेव, ६. बुद्धिसागर, १० भद्रेश्वर
 है सचन्द्र, १२. कमदीश्वर, १०. सारस्वत व्याकरणकार, १४. वोपदेव तमा १५ पदमनाभ<sup>8</sup> ।

पाणिनीय परम्परा द्वारा सस्कृत भाषा ना परिष्कृत रूप अवश्य स्थिर हो गया, सिन्तु व्याकरण शास्त्र की अन्यान्य पद्धतियाँ भी साथ-साथ नलती रही जैन सम्प्रदाय में देवनन्दी, शाक्टायन, हेमचन्न आदि कई वैद्याकरण हुए हैं। देवनन्दी ने अपने शब्दानुशासन में पूर्ववर्ती छ जैनाभायों ना उल्लेख किया है। उनके प्रत्य व्याकरण सम्बन्धी थे पिन्तु ये प्रत्य अव उपलब्ध नही है। पाणिक ने परवर्ती वैद्याकरणों में हेमचन्द्रशूरि तक जो वैद्याकरण हुए हैं उनके देवनन्दी (ई० ५००-५१०) का 'जैनेन्द्र व्याकरण', वातन्त्र, पाल्यकीर्ति (म७१-६२४) का 'जैनेन्द्र व्याकरण', वातन्त्र, पाल्यकीर्ति (म७१-६२४) का 'सारस्वती कठाभरण' विद्योग महत्वपूर्ण है। कान-अ व्याकरण वा हेमचन्द्र पर पर्यान्त अभाव पत्र है। 'याकटायन व्याकरण' के निमन्त्र से पूर्व बहुत प्रसिद्ध था। हेमचन्द्र पर जैनेन्द्र तथा शाकटायन दानों का प्रभाव पत्र है। भोजदेव का हिमचन्द्र पर जैनेन्द्र तथा शाकटायन दानों का प्रभाव पत्र है। भोजदेव का भाग के प्रमान कहती हैं। इनके व्याकरण के नोक प्रसिद्ध है। इन्हें सहत्त भाषा का पुनद्धारक कहते हैं। इनके व्याकरण के नोक विप्रियता को देरकर ही स्पर्धाक्र सिद्ध हो। इनके व्याकरण वनी वोक्पियता को देरकर ही स्पर्धाक्र सिद्ध हो। हो है स्वर्ध को व्याकरण वनी वोक्पियता को देरकर ही स्पर्धक्र सिद्ध हो। हो हो हमचन को व्याकरण वनी वी प्रराण दी।

आचार्य हेमच द ने अपने समय में उपलब्ध समस्त ब्याकरण वाडमय वा अनुणीलन कर अपने 'याक्दानुणामन' एव अन्य आवश्य प्रस्थों की रचना वी । हेमचद्र के पूर्ववर्ती ब्याकरणों में तीस दोप-विस्तार, कांटनता एव कम-भग या अनुनुत्तिवाहृत्य, पाये जाते हैं, विन्तु गब्दानुणासनकार हेमचन्द्र उक्त तीनो दोषा में मुक्त है। उनका ब्याकरण मुस्पप्ट एव आगुवांसक कप से सहस्त का तीनो दोषा में मुक्त है। उनका ब्याकरण मुस्पप्ट एव आगुवांसक कप से सहस्त आपा के सर्वाधिक मध्यों ना अनुशासन उपित्यत करता है। यापि उन्होंने पूर्ववर्ती ब्यावरणों से मुख्य न मुद्य ग्रहण विया है, विन्तु उस स्थोति में भी भीलितता और नवीनता है। उन्होंने सूत्र और उदाहरणों को महण पर चेने पर भी उनने निवस्पन कम में वीणप्द्रम में एक नया ही चमत्तार उत्तन विया है। सूत्रों भी समता, सूत्रों ने भावों को प्रचार पर पर वे सा में मुख्य का स्थान कुत्र वी स्थानों में स्था निवद- कर भी अपनी भीलित ने साथ निवद- कर भी अपनी भीलित ने साथ निवद-

१-व्यावरण दर्शनर इतिहास द्वारा-पण्डित गुरपद हालदार पृष्ठ ४४६।

स्विक्तो। १-१- ६ सूत्र के स्थान पर हेमचन्द्र ने 'नित्य हस्ते पाणी' स्वीकृतो। १-१- ६ सूत्र के स्थान पर हेमचन्द्र ने 'नित्य हस्ते पाणावुड हे ३-१-१४ सूत्र किलकर स्थप्टता के प्रदर्शन के साथ उद्वाह-विवाह अर्थ में हस्ते और पाणी की नित्य ही अवयव माना है और कृष्णावु के योग में यित सक्षक वहुकर हस्ते हुर्य पाणीकृत्य रूप सिद्ध किये है। इस प्रकार आक्टायन के सूत्र में थी साझ परिवर्तन कर वन्होंने काव्यानुकासन के अत्र में चमत्वार उत्थन कर दिया है। इसी प्रकार पान्य प्रत्या कर वन्होंने काव्यानुकासन के अत्र में चमत्वार उत्थन कर दिया है। इसी प्रकार 'वणे सन्त्रान्ते, हर्या दिखा कर है।

इस प्रकार हेमचन्द्र के पूर्व संस्कृत व्याकरण यद्यपि पर्याप्त विकसित रूप में विद्यमान था तो भी उन्होंने अपने पूर्ववर्ती आचार्या के प्रस्था का सम्यक् अध्ययन कर एक सर्वाडम परिपूर्ण उपयोगी एव सरल व्याकरण की रचना कर सस्ट्रत और प्राकृत दोनो ही भाषाओं को पूर्णतया अनुशासित विया है। आचार्य हेमचन्द्र का व्यावरण गुजरात का व्याकरण कहलाता है। मालवराज अवस्तिनाय भोज ने भी व्याकरण ग्रन्य लिखा या और वहाँ उन्ही का व्याकरण प्रयोग में लाया जाता था। विद्याभूमि गुजरात में कलाप के साथ भोज-व्याकरण की भी प्रतिष्ठा थी। अतएव हेमचन्द्र ने सिद्धराज जमसिंह के आपह स गुर्जर देशवासियों के अध्ययन हेत् अपने व्याकरण ग्रन्था की रचना की । असरचन्द्र-सूरि ने अपनी 'बृहत अवचूर्णी' मे उनके गब्दानुशासन की चर्चा की है। अतएव स्पष्ट है कि सिद्ध हैमशब्दानुशासन सन्तुनित और पचाहगपरिपूर्ण है। इसम अत्येक मूत्र के पदच्छेद, विभक्ति, समास, अर्थ उदाहरण, और सिद्धि, ये छहो अदग पाये जाते है। आचार्य हेमचन्द्र के व्यावरण से हम सम्प्रदाय भी नीव पड़ी। हेम व्यावरण मात्रस प्राचीन शब्दानुषासना ने सद्ग नही है। यह व्याकरण पाणिनीय तन्त्र भी अपेक्षा लघु स्पष्ट और कालन्त्र की अपेक्षा सम्पूर्ण है। व्याकरण की साधारण जानकारी रखने वाला व्यक्ति भी उनके सब्दानु-शासन को हृदयद्यम कर सकता है, तथा सस्कृत भाषा के समस्त प्रमुख शब्दो ने अनुणासन से अवगत हा सकता है। 'शब्दानुशासन'' में विषय नो स्पष्ट करने की दृष्टि से सूत्र सुव्यवस्थित एवं सुसम्बद्ध है। सूत्रा का प्रणयन आवश्य-कतानरूप विया है। एक भी युत्र ऐसा नहीं है जिसका कार्य किसी दूसरे सुत्र से चलाया जा सकता हो।

प्रश्वाट्रशासन -- शब्दानुशासन से विषय में कनिषय नियदितयाँ
प्रसिद्ध हैं जिनसे खब्दानुशासन की तरकालिन प्रसिद्ध एव मान्यता सिद्ध होती

है। मेरुपुद्रगाचार्यं ने प्रबन्ध जिल्लामणि के अनुसार एक बार सिद्धराज जय-सिंह की राजसभा ने ईप्योल ब्राह्मकों ने कहा "हमारे भास्त्रों के पाणिन्यादि व्याकरण प्रत्यों के अध्ययन के बल पर ही इन जैनों की विद्वता है।" राजा ने भी पही पूछा। तब आचार्व हेमबन्द्र ने कहा 'जैनेन्द्र ब्याकरण की हम पढ़ते हैं, महाचीर ने इन्द्र के सामने जिसती व्याख्या की थी' इस पर एक ब्राह्मण पिश्रम में वहा 'पुरानी बातो को छोड़ दो, हमारे समय के ही विसी व्याकरणकर्ता का नाम यताओं। इस पर आवार्य हेमबन्द्र बोले 'महाराज सहायता दें तो मैं ही स्वय ष्टः दिनो में पञ्चादम परिपूर्ण मृतन न्याकरण तैरार कर सकता है'। राजा ने अपनी अनुमति प्रदान की है। इस पर बहुत से देशों के पश्चितों के साथ सभी ब्याकरणो को मेंगवाकर, हेमबन्द्रावार्य ने 'सिद्ध हैम' नामक नृतन प्रव्याङ्ग ब्याकरण एक वर्ष में तैयार किया । इसमें सवा लाख श्त्रीक थे । इस ब्याकरण बन्ध का चल समारोह हाथी पर निकासा गया । इस पर खेतछत्र सुशोधित था एवस दो चामर डोल रहे थे। राजा ने भी इस ब्याकरण का खुब प्रचार कर-वाया । गब्दानुशासन के प्रचार के लिये ३०० लेखको से ३०० प्रतियाँ लिखवा-कर भिन्न-भिन्न धर्माध्यक्षों को घेंट देने के अतिरिक्त देश-विदेश, ईरान, सीलोन, नेपाल, प्रतियाँ भेजी गई गयी । २० प्रतियाँ काश्मीर के सरस्वती भाण्डार में पहुँची । शब्दानुशासन के अध्भापनार्थं पाटन में कनकल कायस्य वैपाकरण नियु-क्त किये गये। प्रतिमास शान शुक्त प्रमी (कार्तिक सुदी प्रमी) को परीक्षा ली जाती थी और उत्तीर्ण होने बाले छात्र की बाल, सोने के पहने, छाते, पालकी आदि भेट में दिये जाते थे। मुदाशुद्ध की परीक्षा कर यह प्रस्थ राज-कीय कोश में स्थापित किया गया । पुरातन प्रबन्ध सग्रह में भी प्रबन्ध चिन्ता-मणि का धृत्तान्त रूपान्तरित भिलता है। शब्दानुशासन कितना लोकप्रिय हुआ था इस विषय में पूरातन अवन्य संग्रह में निम्नाकित क्लोक मिलता है।

> "भात पाणिनि । सनुणु प्रलपित कातत्र कथा वृथा । मा कार्पी वदुशाकटायनवनः सुद्रेण चान्द्र ण किय्।। क कण्ठाभरणादिमि बर्टरयत्यात्मान मन्यैरिप । सूमने यदि तावदशं मधुरा श्री सिद्ध हेमोक्तय ।।

१–प्रवन्ध चिन्तामणि–पृष्ठ ४६० | २ बब्दानुशासनजातमस्ति तस्माच्च कथा-मिद प्रशस्य तममिति <sup>7</sup> उच्यने तद्धि अति विस्तीणं प्रकोणेख । कातत्र तर्हि साधु भविष्य तीति चेन्न तस्य सकोर्गत्वात् । इव तु तिद्धहेमचन्द्राभिधान नास्ति विस्तीणं नच सकीर्णमिति अनेनैव शब्द ब्युत्तत्तिभैवति ।....अमरचन्द्रसूरि-बृहत् अवचूर्णी भ्याकरण ने क्षेत्र में हेमचन्द्र ने पाणिनि, भट्टोओ दीक्षित और मटिट का कार्म अफेले ही किया है। इन्होंने सूत्रवृत्ति के साथ प्रक्रिया और उदाहरण भी लिखे है। सरहत शब्दानुशासन ७ कष्ट्याय में और भाकृत शब्दानुशासन एन अध्याय में इस प्रकार कुल आठ क्याय में अय्टाख्यायी शब्दानुशामन को स्व क्रिया है। उन्होंने सरहत शब्दानुशासन के उदाहरण सरहत हटाश्य माध्य में और प्राकृत शब्दानुशासन के उदाहरण प्राष्ट्रत ह्याध्य माध्य में लिले है।

आचार्य हैसचन्द्र सस्क्रत के अन्तिम महावैद्यावरण थे जिन्होंने शब्दानुशासन द्वारा सस्कृत भाषा का विश्लेषण पूर्ण रूप से विशा और 'हैम सम्प्रदाय'
की नीव बाली । पाणिनिवृत 'अष्टाध्यायी' के अनुरूप उन्होंने भी अपने ज्याकरण
को म अध्यायों व प्रत्येक अध्याय को ४ पादों में विभाजित किया । उनकी
विदेषता सह है कि सक्वृत सम्प्रण व्यावरण ७ अध्यायों में समान्त करने
अप्ट्रम् अध्याय से प्राकृत व्यावरण को भी प्रस्पण ऐसी सर्वीपपरिपूर्ण रीति से
किया कि वह अध्याविध अपूर्व कहर जा सक्ता है। उनके पण्यात जो प्रावृत्त व्यावरण बने, वे बहुधा उनका ही अनुकृरण करते हैं। विशेषत गौरतेमी, मागधी,
विशाषी प्रावृत्तों चण्ड व वक्ति जैसे
प्रावृत्त वैद्याकरणों ने भी उपस्थित विधे है, विन्तु अपन्न श का व्यावरण ती
हेमचन्द्र में अपूर्व वेत है। उनसे भी जो उदाहरण पूरे व अपूर्व पंचा के रूप मे
प्रस्तुत किये सर्व है, उनसे ती अपन्न साहित्य की प्राचीन समृद्वि के रूप मे
प्रसुत किये सर्व हैं, उनसे ती अपन्न साहित्य की प्राचीन समृद्वि के स्वस्थ में

सिद्ध हैम मध्यानुवासन से प्रारम्भिक ७ अध्यायों में १५६६ सूत्र हैं, व व अध्याय से १९१६ सूत्र हैं। इस प्रकार सहत्त प्राहृत और अपहा स प्रापाको के इस महान् व्यावरण को करीय ४ हजार सूत्रों से पूरा वरने भी कितकाल सर्वेत्र हैमवन्द्र णान्त नहीं रहें। उन्होंने १८००० प्रकोक प्रमाण उत्तवीवृहद्वृत्ति भी सिखी। इस वृहद्वृत्ति पर भाव्य'विविव् दुर्गप्यव्या व्याच्या शिली
गयी। इस भाष्य की हस्त विविद्य प्रति बत्तिन से हैं (अयेवर पू० २२७)।
वर्ष्यो वृत्ति का प्रमाण ६००० क्लोव हैं। इस वृत्ति का नाम 'प्रकाशिका' भी
है। (भिटरसत का प्रमाम प्रतिचेदन पू० ७०-७१) १०,००० क्लोवत का प्रम वृह्त्यक्षास नाम का यिवरण भी उन्होंने लिसा। यह वृद्धि व्याच्यासन प्रकाण
श नोते अपनी वृत्ति से गणपाठ, धानुपाठ,उष्पादि और विद्यानुवासन प्रकाण
भी जोते। इन वृत्तिया से अनेन प्रातीन ययावरण के नाम लेकर उनने सता है। विधि-विधानों में बर्ता ने इसमें अपने काम तक के मापा मां विकास का समावेश करने का प्रयत्व किया है जो ऐतिहासिक दृष्टि से भी वड़ा महस्वपूर्ण है।

णस्दानुशासन में निम्नानित प्राचीन आचार्यों वा उल्लेख मिलता है — १, आिषालि, २. वास्म, ३ मान्टायन, ४. गान्यं, ४ वेदमित्र, ६ गानम्य ७. इन्द्र, ह चेष भटटारच, १०. पनच्जिल, १९. वातिवचार, १२ पाणिनी, ११. देवनन्दी, १४ जयादित्य, १५. वामन, १६. विश्वान्तिवाधर्यन्त्रार, १७ विश्वान्त्यासचार, १६. जैन शानटायन, १६. दुर्गसिंह, २० श्रुतपाल २१. मुर्गुहिर, २२ शीरस्वामी, २३ मोज, २४. नारायण मण्डी, २५ मारमङ- मुह्हार, २६ द्विमल, २७ शिक्षाचार, १६. उत्पत्त, २६. उपाल्याय, ३०. क्षीर- स्वामी, ३१, जयन्तीवार, ३२ न्यासवार रणा १३, पारमण्यार ।

हेमजन्त्र या स्थावरण-जन्म प्राचीन णव्यानुणाननो के सद्ग नहीं है। इसमे यथाकम समा, स्वर-मधि, इसवी रचना वानन्त्र ने ममान प्रवरणानुसारी है। इसमे यथाकम समा, स्वर-मधि, ध्यन्जन-सिंध, नाम, वारच, यत्व, भात्व, स्त्रीप्रत्यय समास आक्यात, कृदन्त और तिद्धत प्रवरण है। सस्कृत भाषा ने याव्यानुशासन वो ४ भागो में विभक्त किया जा सनता है-(१) खुण्कवृत्ति (२) आक्यान नृति (३) कृदवृत्ति और (४) सिद्धतविति।

चतुलकृति में सैन्छि, भवरहण, नारक एव समास चारो का अनुवासन आरम्भ से लेक्टर तृतीय अध्याय है द्वितीय पाद तक यणित है। आद्यात बृति में धातुल्पो और प्रक्रियाओं का अनुवासन तृतीय अध्याय के तृतीय पाद से चतुर्ये अध्याय के चतुर्य पाद पर्यस्त और कृद्दृति में कृत प्रत्यय सम्बन्धी अनुवासन पट्यम् अध्याय में निरूपित है। तदित वृति ने तदित प्रत्यय सम्बन्धी अनुवासन पट्यम् न्याय मुत्रो का कथन छटे और सातवें दोनो अध्यायो में वर्णित है। साहि-रय और व्यवहार की भाषा में प्रयुक्त सभी प्रकार के बच्टो का अनुवासन इस स्यानरण में प्रयित है। वास्तविकता यह है कि खन्दानुवासक हेमचन्द्राचार्य का स्वक्तित अवश्रुत है। उन्हाने बातु और प्रश्नित्यंत्र प्रकृति और प्रस्वय समान एवम् विश्लेषण किया है।

प्रथम अध्याय के प्रथम पाद में 'अईष, १।१।१ यह मगल सूत्र कहने के उपरान्त 'सिद्धि स्याद्वादात् १।१।२ महत्वपूर्ण सूत्र वतलाकर समस्त गब्दो की सिद्धि, निष्पत्ति और ज्ञप्ति अनेकान्त बाद द्वारा स्वीकार की है। तत्पश्चात् 'लोकात्' १।१।३, सूत पहचर 'शास्त्र मे अनिर्दिष्ट समा लोकाचार से जाननी चाहिये, वहकर ब्यापक दृष्टिनाग प्रस्तुन किया है । द्वितीय पाद में सज्ञा प्रकरण ने अनन्तर लाघवानुसार वर्ण कार्यों का विवेचन किया है। ११२१३ सूत्र द्वारा रू, जु को भी स्वर माना गया है। इसमे इनकी सरलता एक बडी उपलब्धि है। रतीय पाद में व्यव्जन सन्धि का निरूपण किया गया है। ये विसर्ग सन्धि का अन्तर्भाव स्यञ्जन सन्धि में ही करते हैं । 'अतोऽति रो रू ' १।३।२० तथा 'घोप-दित' १।३।२१ सुत्रों से स्पष्ट है कि इन्होंने विसर्ग को व्यञ्जन के अन्तर्गत ही माना है। इस पाद में 'शिटयाशस्य दितीयों वा' ११३।४६ द्वारा स्पीरमुक्षीरम् सथा अफसरा (अप्सरा) जैसे मन्दो नी निद्धि प्रविशत नी है। हिन्दी ना सीर शब्द हैमजन्द्र के स्पीरम के बहत निकट है। सम्भवत उनके समय इस गब्द का प्रयोग होने लगा था। उन्होंने विसर्ग को प्रधान न मानवर 'इ' को ही प्रधान माना है, तथा सु और ए इन दोनो व्यञ्जनो के द्वारा विसर्व का निर्वाह किया है। यह युक्ति सगत और वैज्ञानिक है। साथ ही विस्तार को सक्षिप्त करने की प्रक्रिया में नई दिशा की और सङ्क्तेत है। चतुर्थ पाद में साधश्त प्रकरण आर-म्म होता है एक शब्द के सभी विभक्तियों के समस्त रूपों की पूर्णतया सिद्धि न बत नावर सामान्य विशेष भाव से सूत्रों का निवन्धन किया गया है चतुर्यपाद मे शब्द रूपी की विवेचना की गयी है।

दितीय अध्याय में प्रथम पाद का आरम्भ स्त्रीलिह्स से होता है। इस पाद में अध्यननाम्न शब्दों का अनुसासन निक्त गया है। और इसमें सहायक सिद्धित, इस्त्र और तिक्रम्न के कुछ सूत्र भी आ यथे हैं। दितीय पाद में कारक प्रकर्ण है। कारच की परिभाषा देकर पाणिन के समान हेमचन्द्र ने कारक का अधिकार नहीं माना है। पाणिन की दृष्टि से बहुवत् भाव कारणिम नहीं है पर हेमचन्द्र ने कारकीय सानवर अपनी वैज्ञानिकता का परिश्वय दिया है। तृतीय पाद में सदम, यदन, पत्न विधि का प्रतिपादन निमा यहा है। पाण्यात समान, इस्त्र पादित, तिहुन्त, उपसर्ग, अव्यय आदि वे सयोग और भिन्न स्थितिया में णव्य माम दिखाया गया है। वतुर्थपाद में स्त्री प्रत्यय प्रकरण है। सभी स्त्री प्रत्ययों ना अनुशासन किया यया है।

तृतीय अध्याय के प्रथम पाद का वर्ध्य-विषय समास है। द्वितीय पाद में समास की परिशिष्ट चर्चा है। समास हाने के बाद तथा समास निमित्तक अनि-यामें कार्य होने के पर्यवात सामासिक प्रयोगा में कुछ विदेश कार्य होते हैं यथा-सम् सुन्तुक, हुएव प्रशृति नियमों का इस प्रकरण में समावेश किया गया है। तृतीय पाद निया प्रवरण से मम्बन्ध रमता है। हेमचन्द्र मा यह नियान्त्रवरण पाणिनि नो ग्रैसी पर नहीं निया गया, अपितु मसाय या मातन्त्र मी ग्रीनी पर निर्मित है। मानन्त्र ने समार हेमचन्द्र ने भी निया नी १० अवस्थाएँ स्वीवार में हैं। पाणिनि में चेट् सनार नो उन्होंने सर्वेषा छोड दिया है। घतुर्य पाद में प्रत्यव विशिष्ट धातुओं ना निवरण है।

चतुर्धं अध्यायं प्रयम पाद वा आरम्भ 'द्वित्व' विषय को लेवर होना है। आगे चलवर यह प्रवरण द्वित्व सामान्य में परिविन्त हो जाता है। इस पाद में अन्तिम मुत्रों में वृत् प्रत्ययों का विधान है। दितीय पाद हती से सम्बद्ध है। सभी प्रवार के विचारों और उन विकारों से समुत्रप्त सभी प्रवार की करद की स्थितया पर प्रवार साला गया है। नृतीय पाद में गुण और वृद्धि का नियमन किया गया है। चतुर्धं पाद में धातुओं वा आदेश-विधान है। आह्यात सम्बन्धी समस्त नियम और उपनियमों का प्रतिचादन इस पाद में आया है। कुछ स्वरारमक तथा व्यव्जनात्मक आगमा की चर्चा है।

पञ्चम् अध्याय वे प्रयम पाद में इदन्त प्रतयया वा वर्णन है। पाणिनि ने 'क्त' तथा 'क्तबपु' प्रत्यय को 'निष्टा' नाम देवर विधान किया है। हमचन्द्र ने 'निष्टा' सज्ञा की को डे आवश्यवता नहीं समझी और उन्होंने 'क्तक्तव्य' शावाप्य प्रिताचांकात् पातोरेको स्वावाप् जिसकार सीमें ही इन प्रत्ययो का अनुणासन जिल्ल दिया है। दिवीय पाद भूतां परिचायन है। विवेचयत 'मूत' परोक्ष अवस्था के लिल्ल आया है। हतीय पाद में अवियम्त्री अर्थ में प्रत्ययों के सह्यह की चेव्हा की परिचाय की गई है। चतुर्य पाद में विवेच्छा की प्रत्यों के सह्यह की चेव्हा की गयी है। हतुर्य ना ने वर्तमान के अर्थ में प्रत्ययों के सह्यह की चेव्हा की गयी है। कालों ने प्रयोग का अनुशासन विया गया है।

पण्ड अध्यास के प्रथम पाद में तिद्धित प्रश्ययों का वर्णन है। इस पाद के अधिकाश सूत्र पणिति से भाव या शन्य अथवा दोनों में पर्याप्त साम्म रखते हैं। उदाहरणार्थं हेमचन्द्र ना "यार्पियेव्य है। इशिश्र पणित्मीय सूत्र" गर्गावित्रयों मुद्र 'शावित्रयों सुत्र 'शावित्रयों मुद्र 'शावित्रयों मुद्र 'शावित्रयों मुद्र 'शावित्रयों मुद्र 'शावित्रयों मुद्र 'शावित्रयों वित्रया पाता है। जैसे "चसुपे-इद चाशुप रूपम्", " अथवाय अय आख्वारयः " इत्यादि । तृतीय पाद में अप्त्यादि अथी से भिन्न प्राम् जातिय अर्थ में वदमार्गण प्रत्यय हैते हैं। यह अनुमातन अप्य आफ्त्यापे अप्याद्ध श्री से मुद्र से अर्थ में प्रत्याद क्ष्म से स्वर्य से प्रयुक्त होने वाते अर्थ से प्रयुक्त होने वाते प्रत्या के विद्यान्तरणों की अपेक्षा धिन्न है। उन्होंन एक अर्थ में प्रयुक्त होने वाते प्रत्या के विद्यान्तर सुत्रों के विद्यान्तर सुत्रों के विद्यान्तर सुत्रों के विद्यान सुत्रों के प्रद्या के प्रकृत सुत्र के प्रत्यान सुत्रों के विद्यान सुत्रों के सुत्र सुत्रों के सुत्र सुत्रों के सुत्र सुत्र सुत्रों के सुत्र सुत्

रीत पाणिनि ने एक प्रत्यय निधायक सूत्रों को एक साथ रखने की चेप्टा की है। हेमचन्द्र की अर्थांनुसार प्रत्यय निधायक सूत्र शैली है। चतुर्य पाद तद्धित का ही धेप हैं।

सप्तम् अध्याय के प्रथम पाद को आरम्म 'य' प्रत्यय से हुआ है। पूर्वोक्त अर्थों के अशिरिक्त जो अर्थ शेष रह गये हैं, उन अर्थों में सामान्यतया 'य' प्रत्यय का विधान किया गया है। हेमचन्द्र की यह प्रत्यय-प्रक्रिया पाणिति की अपेक्षा सरल है। पाणिनि ने बुछ शब्दों के आगे ठक्, ठञा आदि प्रत्यय निये हैं, तथा ठ को इक करने के लिए 'ठस्पेक ' ७।३।६० सूत्र लिखा है, किन्तु हैमचन्द्र ने सीधे ही इक् कर दिया है। उनकी यह प्रक्रिया लाधव शब्दानुशासन की हरिट से महत्वपूर्ण है । दितीय पाद का मुख्य वर्ण्य विषय सभा विशेषण शनाना है। इस पाद मे जहाँ सूत्रो से काम नहीं चला है, वहाँ वृत्ति के आदेशो से काम लिया है। उदाहरणार्थ वाचाल या वाग्मी बनाने में लिए पाणिनि ने ध्ययं अधिक घोलने वाले के लिए 'वाचाल' शब्द वनाया है। हैमचन्द्र ने वाच भालादी' ७।२।२४, की पत्ति में 'देपेगम्ये' अर्थात अलुप्रत्यय निन्दा अर्थ में होता है। तृतीय पाद में प्रधानत. समासान्त तदित प्रत्ययों का सहग्रह है। चतुर्व पाद में मुख्य रूप से तदित प्रत्ययों के आ जाने ने बाद स्वर में जो विन्ति होती है उसीना निर्देश निया गया है। द्वित्व तदित में प्लूत का सन्तिवेश हैमचन्द्र वी मौलियता प्रगट बरक्षा है, जिसका पाणिनीय शास्त्र में दिलकुल अभाद है। ऐसा मालूम होता है कि हेमचन्द्र के समय में इस प्रकार के प्युतों का प्रयोग बढ़ गया या । जिनका सब्देशक करके हेमचन्द्र को अपनी भाषा-शास्त्रीय प्रतिभा के प्रदर्शन भा अवसर मिला।

सिद्ध हेम शब्दानुशासन के ६ वें अध्याय में प्राष्टत भाषा या अनुशासन सिद्धत प्या है। आजार्य हेम था आहत व्यानरण समस्त उपलब्ध प्राष्ट्रत क्यावर एणों में सबसे अधिम पूर्ण और व्यावस्थित है। इसने ' पाद हैं। प्रत्य पाद में रुपेष सुत्र हैं, रूमें सन्ध्य, व्यावज्ञानत, प्रवाद, अनुस्वाद, विष्ठण, विसर्ण, स्वराद्ध स्वय और स्थावनान्ध्यस्य वा विवेधन रिया मया है। डिसीय पाद ने २५६ मुझे में समुक्त व्यावस्था के परिवर्तन, समीजरण, स्वराधित, वर्ण-वेषप्यंप, मान्दादेग, यदित, निपात, और अव्यवसे वा निक्त्य है। हुनीय पाद में १५६ मुझे हैं। अनम् वात्व, विपत्तियों सथा किया-रचना सावन्ती नियम वा विवरण दिया गया है। योधे पाद में ४६६ मुझे हैं। चतुर्व पाद ने ३२६ सूत्र वन आपं (महाराष्ट्री) प्राप्टण) श्रीरसेनी, सामग्री, पंताबी और युनिवा पैद्यापी नी वियोपताओं नी आचार्य हेम ने आपँम् ८।१।३ सुन मे आपँ प्राकृत का नामोत्लेख किया है, और बतलाया है "आपँ प्राकृत बहुल भवति, तविष यमास्थान-दर्शयिप्याम । आपँ,हि सर्वें, विधयो विवल्पयन्ते" अर्थात् अधिक प्राचीन प्राकृत आपँ आगमिक

प्राकृत है। इसमे प्राकृत के नियम विकल्प से प्रवृत होते है।

हेम का प्रावृत व्याकरण रचना-शैली और विषयानुकम के लिए प्राकृतलक्षण' और 'प्राकृत प्रवास' का आधारी है;। पर हेम ने विषय-विस्तार में बढी
पदुवा विखलायी है। अनक नये नियमों का भी निहण्ण किया है। ग्रन्थन गैली
भी हेम की चण्ड और वररिच की अपेक्षा परिष्कृत है। स्थापि 'हेम' ब्याकरण
में प्राय सभी प्रकिष्मणें अधिक विस्तार से बतकारी चयी हैं, और उनसे करें
विधियों दा समावेश किया गया है जो स्वाभावित है। क्यों कि हेमचन्द्र वे सम्मुत
बहरिच की अपेक्षा लगभग पीच-छ श्रातियों का भाषास्मक विवास और
साहित्य उपस्थित था, जिसदा उन्होंने पूरा उपयोग किया है। क्या प्रश्न भाषा और अपमां का उन्होंस वरुक्त में नहीं निया। चूलिया और अपभ्रम का
अपुणासन हम का अपना है। अपभ्रम का भाषा वा निष्मान और हम्भी मे स्वतन्त्र
स्प से विया है। उदाहरणों में अपभ्रम के भूरे ने पूरे दोहे उद्भुत वर नष्ट
होते हुए विणाल साहित्य का उन्होंने सरक्षण किया है। इसमे सन्देह नहीं वि भाषास्म तेम ने समय ने प्रावृत भाषा वा बहुत अधिव विवास हो गया पा और
उसमा विशाल साहित्य विद्यमान था। अत उन्होंने व्यावरण वी प्राचीन परस्पर वो अपनार भी अनेर नये अनुशासन उपस्थिय विने हैं।

अत इस बारे में दो मत होने का प्रश्न ही नहीं चटता वि हेमचन्द्र ने

अपध्र म या व्याकरण लिखकर बहुत वडा ऐतिहासिक पाम किया ! आधुनिव युग में अपध्र म दो जो लोज-खवर हो सवी उसका भी खेय इस ही है। सिलप्त होते हुए भी व्याकरण के सभी अहगो का समिविण उसमें है। सर्वप्रथम स्वर-व्यञ्जनी का विचार है फिर विश्वतिक्यों और नियापनी का 1 उसके अनत्तर पात्वादेश, जन्मय, नियाप, विजेपण, स्वाधिक प्रत्यस, भाववाचक सका, कियाधक हिया, त्रिया, पूर्वपालिक किया और लिखगानुभासन पर विचार किया गया है। जो सति अपध्र म व्याकरण में झूट गयी हा वे प्राकृत से समझ लेनी चाहिये, और जो प्राष्टत में न हो, वे सस्वृत से । हेमचन्द्र के समय अपध्र म कह हो चुकी थी।

र धातुषाठ — आवार्ष हेमचन्द्र ने अपने ध्यावरण के सम्बद्ध सभी
अहरों (जिता) का विवेचन निया है। उत्तरे अन्तर्गत धातुपाठ पर हेम धातुषाठ पर हम धातुपाठ पर स्वावन प्राप्त कित कर विवेचन क्यावन स्वावन स्वावन क्यावन स्वावन क्यावन हम कित कर विवेचन क्यावन क्य

१-- भारतीय सम्बृति य जैन धर्म ना यागदान-डा० हीरालाल जैन पृष्ठ १९८

है। हैम धातुपाठ में कुल १९५० घातुएँ उपलब्य है। उनके कुछ घातुओं के अर्थ बहुत ही सुन्दर है। इन अर्थों से भाषा सम्बन्धी अनेक प्रवृत्तियाँ झात होती हैं । उदाहरणायं द्रवपी-बीज सन्नान अर्थ मे, फनव-निगीर्ण अर्थ मे । अतः क्षाचार्य हेमचन्द्र का घातुपाठ ज्ञानवर्धक होने के साथ मनोरजक भी है।

३. राजपाठ- विजयनीतिसूरि ने 'सिद्ध हेमबृहत् प्रक्रिया' मे हेमचन्द्र के सभी गणपाठ दिये है। हेमचन्द्राचाय ने गणनिर्देश मे प्राय. शांकटायन का अनुसरण किया है। फिर भी कतिपय स्थानों में स्वीपज्ञ अश भी है। कतिपय नये गमो का निर्धारण भी किया है। उदाहरणार्य पाणिनि के 'साय चिर' ४।३।२३ वे लिए 'सायाल्हादि' ३३९।५३ गण की कल्पना की । कही नाम परि-बतन पाया जाता है। उदाहरणार्व -पाणिनि,-चतुर्धी तदयर्थि २ | १ | ३६,

पाल्यकीति अर्थादि " २ | १ | ३६,

हेमचन्द्र हिंतादि " १।१।७१,

गणपाठ के तत्तत् गणी मे पूर्वाचार्य स्वीकृत प्राय. सभी पाठान्तरो का हेमचन्द्र ने अपने गणपाठ में सह्ग्रह कर दिया है। प्रायः सभी ग्रन्यों मे जनकी यह सडप्रहात्मक प्रवृत्ति देखी जाती है। गण पाठ पर कोई स्वतन्त्र व्याख्या जपलब्ध नहीं होती है। तथापि कतिपय गणो के शब्दो की व्याख्या उनके बहल्यास में उपलब्ध होती है।

४. जणाविषाठ- आचार्य हेमचन्द्र ने अपने व्याकरण से सम्बद्ध 'उणादि' पाठ का प्रवचन किया है तथा उस पर स्वय विवृत्ति भी लिखी है। यह उणादि पाठ सबसे अधिक विस्तृत हैं । इसमे १००६ सूत्र हैं, व्याख्या भी पर्याप्त विस्तृत है, इसमें २८,००० पल न हैं । 'हैंबोणादि' वृत्ति हेमचन्द्र की बृहद्बृत्ति का सबीप रूप है। एक अवसूरी टीवा भी विकम विजय मृति ने सम्पादित की है। हेमचन्द्र ने स्वापन उणादि वृत्ति ने दशपादी ने अनेव पाठी ना नाम-निर्देश में निना उल्लेख निया है। इस प्रकार उन्होंने उणादि प्रत्ययों का अनुभासन किया है। उणादि द्वारा निष्पन्न नितने ही ऐसे शब्द हैं जिनसे हिन्दी, गुजराती और मराठी भाषा की अनेक प्रवक्तियोपर प्रकाश पडता है। जैसे क्केर-काकर-कवड, गर्गरी-गागर, द्रवरो-गण- होरा इत्यादि ।

 सिङ्गानुशासन- हेमचन्द्र वा लिटगानुशासन सभी लिडगानुशासनो नी अपेदा बिस्तृत है। इसमे बिविध छन्दोबुक्त पृद्ध बलोश हैं। उन्होंने एक बृहत् स्वोपन विवरण भी लिखा है, जिसमे ३६८४ ब्लोब हैं। इसके सिवाय मनवप्रम (वि॰ १३ वीं शती), जयानन्दमूरि, बेरूरविजय, बल्लमगणी (१६६१)

ने भी हेमलिड्गानुश्रासन पर वृत्ति लिखी है । श्लोक विवरण निम्न अनुसार है। पुल्लियाधिकार १-१७, स्त्री-लिडगाधिकार १८-४०, नपुसम लिडगाधिकार १९-७४ पुस्त्री लिडगा ७५-८६, पु नपुसकलिङ्गा ८७-१२२ स्त्री नपुसक लिडगा १२३-१२७ स्वत स्त्री लिडगाधिकार १२८-१३३ और उपवहार १२४-५३८।

इस अनार सस्तृत भाषा का पञ्चादम परिपूर्ण अनुमासन बरने हैं लिए हैमचन्द्र ने 'हैमालिडमानुमानम्' लिखा है। उनका यह निक्तानुशासन अपने ढड्ग का निराता है। लिड गानुमासन के बमान मे जनका मटानुशासन अद्वरा ही रह जाता है। जन सामान्यनिक्ष लक्षणों द्वारा निट्न का अनुमासन द्वारोंने किया है। उनके इस निड्मानुशासन में जिसने अधिक शब्दा का सद्माह है उतने अधिक शब्द किसी भी निद्मानुशासन में नहीं आये है।

आचार्य हेमचन्द्र के पूर्व पाणिनि का लिड्यानुवासन, असरकवि का अनरकियान्त्रांत लिड्यानुवासन छथा अनुपूर्ति-स्वरुपावार्य हा लिड्यानुवासन छथा अनुपूर्ति-स्वरुपावार्य हा लिड्यानुवासन उपलब्ध है। हेमचन्द्र ने अपना तिड्यानुवासन असरकिय को श्रांत के आधार पर लिखा है। पथ-बढ़ता के साथ इसमें स्त्रीलिट्य, पुन्लिड्य और नपुसनलिड्या इन तीनो लिड्यो में सब्दों का नर्मीकरण भी बहुत क्यों में असरकिय के डब्ए का है। इतना होने पर भी हेमलिड्यानुवासन की अपनी विदेशवार्य हैं—

(9) हैमचन्द्र ने अपने लिङ्गानुषासन में विधाल शब्द-राधि का सङ्ग्रह् किया है। इन शब्दों के सार्थ सङ्कलन से एक बृहद शब्द कोश तैयार किया जा सक्ता है। उन्होंने केचर, लिबत, कोमल शादों के साथ कहु, कडोंग शब्दों का भी सदहलन कर तिङ्गाशान की सहज, सुलभ, बोध-गम्य बनाने का अद्वितीय प्रयास किया है।

(२) कब्दों का सड्यूह विभिन्न साम्यों ने आधार पर किया गया है। (अ) कब्द-साम्य के आधार पर, (आ) अर्थ-साम्य ने आधार पर (६) कियय में आधार पर (६) अन्त्य अनारादि वर्णों के क्रम पर (उ) सामान्यनमा अत्ययों में आधार पर और (ऊ) वस्तु विशेष मी समता ने आधार पर।

(२) विदोषण ने विभिन्न लिङ्का नी भी चर्चानी गया है। एक दोष द्वारा मध्दों ने लिङ्गनिर्णय की चर्चाकी है। इसमें हैमजब्द की नितान्त मौलि-नता है।

(४) मिभिन्नार्थेक कब्दो का प्रयोग एक साथ अनुप्राम नाने तथा खालिस्य उत्पन्न करने के लिए किया है।

पाणिनि को अपेका हैमालिङ बातुगासन में मैंकी-यत फिन्नता के अनि-रिक्त और भी कई नवीनताएँ विद्यमान हैं। पाणिनीय सिंह गानुधासन के समुचा ही प्रत्ययों के आधार पर सब मिलत है पर हेमचन्द्र में कुछ ही शब्दों का पयन प्रत्ययों के आधार पर विचा है। पाणिल ने प्रत्ययों की पर्चा कर प्राप्त तिवानत ग्रव्यों और धृदन्तान्त का ही सद्भानन विचा है और यह सद्भानन हेमचन्द्र की अपरेक्षा बहुत रहोटा है। हेमचन्द्र ने नादानुकरण मा आधार लेकर शब्द के अनगरह्ण और बिहुद्ध में को पहुंचानने की चेस्टा की है। उनना तीनों लिंड गाँ में भादों का पूर्वीक्त दिशा-कम से निर्देश करना उनके सफल बैयाकरण होने का प्रमाण है। अत्याव बैयाकरण हेमचन्द्र का यहत्व सब्दानुजासन के लिए जितना है, उससे नहीं अधिक लिंड गानुशासन के लिए हैं। लिंड गानुशासन में अधिकृत माब्दों का विवेचन, उनकी विशिष्टता, कम-बद्धता आदि का सुचक है। हेमचन्द्र का शब्द सङ्क्षत बैशानिक है, उदाहरणाएँ —

> ध्रुवन क्षिपका कनीनिका शम्बुन शिविका श्रवेशुका । कृषिका केका विपादिका, महिका, युका मक्षिकाय्टका ॥ १ चिका, कृषिका, टीका, काशिका केणिकोमिका । जलीमा प्राविका युका काशिका दीचिकोस्टिका ॥

अलावा प्रावका कुका जातका है। उपयुक्त सभी शब्दों में भी अन्तम एक साम्य अन्तिम स्वरों में भी अन्तम है। हेमचन्द्र में सीसरे प्रकार का शब्द-अन्तिम 'था' वर्ण का साम्य विद्यमान है। हेमचन्द्र में तीसरे प्रकार का शब्द-सवयह शब्द-साम्य के आधार पर किया है। शब्द-साम्य वा यह आधार केयल अन्तिम शब्दों में ही नहीं मिलता, अपितु कही-कहीं तो नाव्यनुवरण भी मिलता है। उवाहरणार्थ-

गुन्त्रा भुद्रा भुद्रा भद्रा भरवा छत्रा याता मात्रा दप्ट्रा फेला बेला मेला गोला गाला माला ॥२१॥ मेखना सिध्मता लीता रसाला सुर्यंका बला ॥

कुटाला शकुता हेला निला मुक्पेला कला ॥२२॥ (स्वीलिडण प्रकरण) अत हेमचन्द्र ने गन्द सङ्कलन का एक प्रमुख कम शब्द-माम्य माना है। फिर भी अर्थ साम्य ने आधार पर भी हेमचन्द्र ने शब्दो का सङ्ग्रह किया है। अञ्च-मानक, पशु-पक्षी-नाघन, दास-बाधक, दल-बाबक, वृक्ष-बाबक, पत्लव, पुष्प, भावा-वाबक तथा बस्तु-बाचक शब्दो का अर्थानुसारी सङकलन किया ग्या है। बदा०

हस्तस्तानीट नखदन्तकपोल युल्फ केषान्युगुच्छ दिवसर्तृपतद् ग्रहणाम् निर्माधनाकर सकण्ठ पुठार कोष्ठ हैमारि वयं विपवोलस्या शनीनाम् ॥पुल्लिहमः॥ इसमे अहागवाची घट्टो का सहकलन किया गया है। अन्तिम वर्ण-साम्य पर ही प्राय घट्टो का सहकत्वन होता है। हुन शब्दों के क्रम मे लालित्य एव अनुप्रास का भी पूरा ध्यान रखा गया है। बैंसे क्पूर, मूपूर, कुटीर, विहार, बार इत्यादि । हेमचन्द्र ने इस लिंडरगानुवासत में एिल्लगी, स्वतः स्नीलिटगी, नयुसकलिडगी, स्नीलिटगी, पुनयुसकलिटगी, स्त्रीवलीविल्डगी, स्वतः स्नीलिटगी और पर-लिटगी शब्दों का सहम्रह किया है। पु स्नीलिटगी शब्दों के सहस्त्रम में पुल्लिटगी शब्दों को वतत्ताकर उन्हीं का स्त्रीलिटगी खब्दों के सहस्त्रम का निर्देश किया गया है। हेमचन्द्र ने स्वतः स्त्रीलिटगी शब्दों का एव पुषक प्रकरण रखा है, यह प्रकरण नितास्त्र मीलिक है। नलाज वर्ष में अनिवती, चित्रा बादि स्वतः स्त्रीलहा है। हेमचन्द्र ने इह समास ने, अपस्पर्य में, स्वार्य में प्रकृत्यर्थ म पर-लिह्म वा निर्देश किया है। इस तरह हेम लिद्मानुवासन पुल्लिडग, स्त्रीलिटग हीर मनुस्त्रक लिटगवाची शब्दों की पूर्ण जानकारी कराने में सक्षम है।

छन्दोऽनुशासन- छन्द-शास्त्र की परम्परा मे आचार्य हेमचन्द्र ने भी छन्दोऽनुशासन की रचना की। इसका उल्लेख 'छन्दचुडामणि' नाम से भी आता है। यह रचना द अध्याया में विमक्त है और उस पर स्वीपज टीका भी है। इस रचना में हैमचन्द्र ने जैसा उन्होंने अपने व्यावरणादि प्रन्थों में किया है. ययाशक्ति अपने समय तक आविष्कृत तथा पूर्वाचायों द्वारा निकृतित समस्त सस्कृत, प्राष्ट्रत, और अपभ्र म छन्दों का समावेश कर देने का प्रयतन किया है. भले ही वे उनके समय म प्रयोग भे आते रहे हो या नहीं। मरत और पिद्रगल के साथ उन्होंने स्वयभू का भी आदर पूर्वक स्मरण किया है। माण्डव्य, भरत. कश्यप, सैतव, जयदेव आदि प्राचीन छन्द-शास्त्र प्रणेताओं के उल्लेख भी किये हैं। उन्होंने छन्दों के लक्षण तो सम्कृत मे लिखे हैं किन्तु उनके उदाहरण उनके प्रमोगानुसार सस्कृत, प्राकृत मा अपन्न श मे दिये है। उदाहरण उनके स्वतिमित है। वही से उद्युत विये हुए नहीं। इसमें 'रसगड़गाधर' के समान सब गुछ आचार्य हैमचन्द्र का अपना है। हैमचन्द्र ने अनेक ऐसे प्राष्ट्रत-छन्दों के नाम सक्षण और उदाहरण भी दिये हैं जो स्वयम्ब छन्दस् में नहीं पाये जाते । स्वय-म्भू ने जहाँ १ से २६ अक्षरो तक के वृक्तों के लगभग १०० भेद किये हैं, यहाँ हेमचन्द्र ने उनके २६६ भेद-प्रभेद बतलाये हैं। जिनमे 'दण्डक' सन्मिलित नही है। सस्ट्रत, प्राष्ट्रत और अपन्त्र श के समस्त छन्दों ने शास्त्रीय सदायों न उदा-हरणों के लिए यह रचना एक महाकोश का कार्य करती है।

हुमचन्द्र ने अपने छन्दोऽनुशासन मे जयदेवकृत छन्दोवृत्ति का उस्तेख

६८ शाचार्य हेमचन्द्र

किया है। हेमचन्द्र के छन्दोऽनुभासन में उल्लेख किया है कि जयदेव यतिवादी थे और इन्होने छन्दनाम-नर्नृटक सर्वप्रथम दिया है। हेमचन्द्र ने छन्दोऽनुशासन में प्राप्त होने वाली किवनी ही कविवाएं, कितने ही नये छन्द 'स्वयम्यू छन्द' में प्रयस्त टेखने को मिलते हैं। हेमचन्द्र ने नागवमां (१० नी वाती) हारा रचित छन्दों हों। के वाणत अहुमध्वि इत्यादि नये छन्दों के नाम भी अपने छन्दों प्रयास में दिये हैं। यथिंप उन्होंने उनके नामका उत्लेख नहीं किया है

'छुन्दोऽनुशासन की रचना निरिचत् रूप से 'काव्यानुशासन' के पश्चात् हुई, यह स्वय हेमचन्द्र के कथन से स्पष्ट होता है। छन्दोऽनुशासन में छुन ७६३ सुत्र हैं जो म अध्यायों में विभक्त है। विवरण निम्नानुसार है —

'छन्दोऽनुगासन' से भारत के विभिन्न राज्या से प्रचलित छन्दो पर प्रमाण पढ सक्ता है। इस सन्य से प्रस्तुत उदाहरणा के अध्ययन से हेमचन्द्र ना गीति-काव्य में सिढहस्त होना भी सालूम पडता है। आचार्य हेमचन्द्र ने 'छन्दोऽनुगासन' में विरहाइक, स्वयम्, राजसेक्द आदि के प्रति, व्हणी हैं।

महाराष्ट्र के प्रवस्ति कवि कैं बाध्य ज्युलियन अयवा बां व पटवर्षन ने गंद्रस्ती-प्यना" नामच संशोधन प्रवस्त्र में पुरुष्ठ प्रश्नेष्ठ प्रत्योग्नुशासन ने विषय में लिखा है नि "इन्द्र्योग्नासन" नामच ग्रम्य में आचार्ष हैमचन्न में वृत्त-चन्ना वा एक बडा सहमूद्र वर रखा है । इनमें आप सूत्र पद्धति का ही अवसम्ब करते हैं । जवाहरणार्थ "अत्नासि मुगुनिसलता बेल्लिता :
इवं " म गण नातार दीन बार आता है, इस्लिये स्वार सीसरे स्वर से मुक्त है, व से इपञ्चमात्रार तथा च यह पट्यारा है। अत "इवं" भूत्र से इस्त विषे पहली मित्र (असरो पर तथा बुतरी मित्र (विराम) ६ असरो पर ऐसे दो विमाग होने हैं, यह तात्यमें निवलता है। मुन-पद्धति की यह विरोपना, स्वार्या युत्त-आति सहस्रह की विशासता-इन दो सातो के अनिरिक्त 'एन्टोन्टगामन' में विरोप कुछ भी नहीं है। हैमनन्द्र साधारणता स्वर्यनत उदाहरण हैने हैं। वे घडे सज्याहन हैं। छन्नों को मित्र नाम किसी ने दिये हैं तो वे सायानी रपनर निर्वत करते हैं। क्वित प्रसद्ध में नाम देने वाले वा नाम भी बताते हैं। इस प्रकार उन्होंने सरत, जयदेव, स्वयम्भू, के नामो मा उल्लेख किया है। दोहा जाति का सक्षण कहते समय हेमचन्द्र विरहादक के समान अपना मत देते हैं।

श्री ए०बी० वीथ ने 'सस्त्रत साहित्य ने इतिहास' में हेमचन्द्र के छन्दोनुऽग्रासन ने विषय में अपना मत प्रनट किया है कि 'अलद्रशार शास्त्र के प्राचीन सम्प्रदाय में यमका पर विस्तार से विचार किया गया है और वे प्राकृत में बहधा प्राप्त होते हैं । आचार्य हेमचन्द्र ने प्राइत में प्राय प्रयुक्त होने बादे गल-तिक राज्य के लिए पहितायों के अन्त म यमको के प्रयोग को रिर्धारित कर दिया है। उन्होंने अपने खन्दोऽनुशासन में इसका उल्लेख किया है और इसे अनुप्राम है रूप से यमन में भिन्न बतलाया है। उनके छन्दोध्नशासन से प्रानुत छन्दा पर प्रकाश पडता है। हैमचन्द्र ने अपन्न श के कुछ गीति पत्नों का उदाहरण दिया है। वे बहत कुछ 'हाल' रुचित पद्मी ने समान ही है। एक मुक्ती यापना करती हैं वि इसका प्रेमी उसके पास लौटा लाया जाय, अपने घर की चाहे भस्मसात करदे, पर मनुष्या को अग्नि तो अवश्य ही चाहिये। एक अग्य स्त्री को प्रसन्तता है कि उसका पति वीरता-पूर्वन युद्ध भूमि में मारा गया, यदि वह अपमानित होकर लौटता तो पत्नी के लिए लज्जा की बात होती? । व्यास एव अन्य मह-कियों के बचनो द्वारा माता का आदर करने के लिए वडी अब्छी तरह से उप-देश दिया गया है। नचतापूर्वक भक्ति के साथ गाता के चरणो पर गिरने को वे गद्भार के पश्चित्र जल में स्तान करने के तुल्य मानते हैं।

यद्यपि सस्हत साहित्य की दृष्टि से ख्रन्दांजुमासन के रूप म आवार्य हैमपन्न की वेग प्रतीत नहीं होती, किर की माइत तथा अपन्न म आवार्य की दृष्टि से जतनी वेग उस्तीत नहीं होती, किर की माइत तथा अपन्न म आवार्य की दृष्टि से जतनी वेग उस्तेत्वत नहीं हो थी एक ही, बेशनकर द्वारा सम्पादित, मारतिम विद्या-ममन द्वारा प्रकाशित, 'छन्दोऽजुमासन' की पृत्तिक में मुनि जिनविष्य संजी ने बाह्यमम 'छन्दोऽजुमासन' का चित्त एव सार्यंक सुल्याङ्कन किया है । वे लिलते हैं, 'सरस्त में व्यान कत्त कितने भी छन्ते रचना दिव्यम्य मन्य प्राप्त हुए हैं उन सम किल-गाल वर्षंग का वार्यं हेमचन्न किरानित छन्दोऽजुमासन कामम प्रम्य सर्वप्रेत्व है, ऐसा वस्त्र कर्यंत्र वेशकुकि नहीं होगी। सब्दाजुमासन काम्य प्रस्य सर्वप्रेत्व है, ऐसा वस्त्र कर्यंत्र के कीई अस्तुक्ति नहीं होगी। सब्दाजुमासन, काव्याजुमासन, सिद्याजुमासन, सिद्याजुमासन, सिद्याजुमासन, सिद्याजुमासन, सिद्याजुमासन, सिद्याजुमासन, सिद्याजुमासन, सिद्याजुमासन, सिद्याजुमासन स्वार्य को स्वार्य कार्यं स्वार्य कार्यं

१ 'कल्ला हुआ जु मारिआ बहिणी म्हारा कन्तु । लज्जेण तुवप सिश्रहु जह भगा। पद ए त' ॥

मिलाकर सम्पूर्ण लक्षणा एव साहित्य विद्या का क्षेत्र पूर्ण हो जाता है। हैमचन्द्र के स्याकरण बन्धो का महत्व- स्थाकरण शास्त्र के इतिहास में हैमचन्द्र के ग्रत्थों का स्थान अदितीय एव महत्वपूर्ण है। हेमचन्द्र का प्रभान उत्तरकातीन जैन स्थाकरणो पर विशेष पद्या। श्रेताम्बर सम्प्रदाय में तो दस न्याकरण के पठन-पाटन भी स्थावरण की शही है। उनके शब्दानुष्पास न पर अनेव टीन-टिप्पणो भी मंगी है। हेम स्थावरण के आधार पर भी अनेक शन्य पद अनेव टीन-टिप्पणो भी संग है। इत स्थावरण के अधार हेम वे आधार पर स्थावरण प्रन्य लिख रहे है। इत स्थावरण प्रन्य लिख रहे है। अपने स्थावरण प्रन्य लिख रहे है। अपने स्थावरण प्रन्य लिख रहे है। इत स्थावरण प्रन्य लिख रहे है। इत स्थावरण प्रम्य हम प्रवास न रामचन्द्र गणी, २, त्यासोदार – तनकप्रम, ३, हेमलप्रवृति न कावल कायरथ, ४, हेमदुर्गवद स्थाव- जानिसस किप्प बल्पण, ४, ग्रुहदृद्धि अवसूरि – अभयचन्द्र, ६, लप्रुवृत्ति स्वव्यासर्पा, एक स्थावन्द्र, ६, लप्रुवृत्ति स्वास्पार । इनके अतिरिक्त सीभाग्यसागर स्थावनिस्य, ज्यानन्द, पृथ्यसुन्दर, गुणरत्व, जिनप्रभ, हेमहस अमरवरक ने हेम स्थावरणो से सम्बद्ध प्रत्य लिखे हैं।

आवार्य हेमचन्द्र का स्यावरण उत्तर-कालीन समस्त व्यावरण प्रन्थों में मौतिक सिद्ध हुआ है। हेमचन्द्र के बाद पाणिनीय व्यावरण का अध्ययन भी प्रक्रिया प्रन्थों में आधार पर होने लगा 'औरआ तिपीझ सम्पूर्ण भारतवर्य में प्रसिद्ध हो गया । १६ वी शतास्त्री के बाद अच्छात्मायी फम से अध्ययन प्राय छुन्त हो गया । हेमचन्द्र के परवर्ती वैयाकरणो पर दृष्टिपात करने से यह बात स्पष्ट हो जाती है। हेमचन्द्र के परवर्ती वैयाकरणो में सारस्वत व्याकरणकार बोपदेव आदि विशेष प्रसिद्ध है। प्रक्रिया प्रन्थों में भट्टों जी देशित की 'सिद्धान्त मेमुदी' इतनी प्रसिद्ध हुई वि समस्त भारतवर्ष में 'सिद्धान्त-कोनुदी' में आधार पर ही व्यावरण वा अध्ययन होने समा ।

स्मानरण-शास्त्र के इतिहास में आवार्य हैमबन्द्र वा नाम गुवर्णाशरों से निखा जाता है, क्योंनि वे सम्ब्रुत शब्दानुशामन के अन्तिम रचियता हैं। इनके साथ ही उत्तरभारत में सम्ब्रुत के उत्प्रुप्ट मीनिक प्रत्यों का रचनाराल समाप्त हो जाता है। राजगीतिक उपल-पृथल के प्राचीन प्रत्यों के स्थार्य उत्तर टीका-टिप्पणी निलने वा तथा बतावर प्रचलित रहा है। छोटे-छोटे ज्यावरण भी रचे गये। अत्युव सम्ब्रुत व्यावरण प्रत्यों में हैमबन्द्र में ब्यावरण प्रस्थों का महत्य

अन्यतम है -(१) जिस प्रचेतर ब्याचरण शास्त्र में भगवान पाणिनि ने अपनी पर- म्परा का निर्माण किया, उसी प्रकार १२ वी शताब्दी में सिस्कृत के अतिमें महार्थियाकरण आधार्य हेमक्ट में सस्कृत व्याकरण पर्भगरा में हेम सम्प्रदाय बनाया। जिस प्रकार पाणिन ने अन्तिम अध्याय में वैदिक शब्दों का अनुशासन किया है, उसी प्रकार हेमकन्द्र ने अप्टम् अध्याय में प्राकृत व्यावरण का निरूपण किया है जो अखावधि अपूर्व एवं अद्वितीय हैं।

(२) अपभ्र श का ज्याकरण तो हेमचन्द्र की अपूर्व देन है। सस्ट्रत का 'धर्म' पान्द अर्म-द्रयनाची है — समय तथा जत्मव । हेम ने उत्तव वाची क्षण म 'का' के स्थान पर 'छ' का आदेश किया है यहा समयवाबी मे 'ख' का आदेश किया है। उनका यह अनुशासन उन्हें सस्ट्रत और आकृत दोनो ही भाषाओं के वैयाकरणों में महत्त्वपणें स्थान प्रवास चरता है।

(व) हेमचन्द्र ने जवाहरणा ने लिए अपन्न म के प्राचीन दोहों को रखा है। इससे प्राचीन साहित्य की प्रकृति और विशेषताओं ना सहज में पता लग जाता है। साथ ही यह भी जात होता है कि विभिन्न साहित्यिक, राजनीतिक और साम्कृतिक परिस्थितियों के नारण भाषा में निस प्रकार परिवर्तन होते

हैं।

(४) हेमचन्द्र ही सबसे पहले ऐसे वैयाकरण हैं, जिन्होंने अपक्ष मा भाषा में सान्या में इतना जिस्तृत अपुणावन जगरिणत किया है। लक्ष्यों में पूरे-पूरे दोहें दिये जाने से लुप्तप्राय महत्त्वपूर्ण साहित्य के उवाहरण सुरक्षित रह सके हैं। माधा भी समस्य नवीन प्रवृत्तियों का नित्यमन, प्रकण्ण, और विवेचन हमले अपचा मा स्वाप्य में विधानन है। हेमचन्द्र ने अपने समय में विधिन प्रवेशों में प्रचलित जपभाषा और विभागाओं का सविधान भी उपस्थित किया है तथा अपभा मा को अमर बना दिया है। अपभ्र मा से हि हिन्दी के परसर्ग, धालु जिल्ला, अध्यय, तदित, इत् प्रत्यमों का निर्मान हुआ है। उन्होंने अपने समय में प्रचलित सापा का बाधार प्रात्वकर अकार स्रोप मा चैकरियन अनुजानन दिया है। उदाहरणार्थ लपोऽन्ये। १९१४ से ज्ञान होता है कि हैम के समय में रण्ण और अरण्ण ये दोनों प्रयोग होने थे। दिध यग भी साधु प्रयोग था। भैयान्यक भी सुल प्रवृत्ति वियन्त्वन है। कानीन की वास्तविक यूल प्रवृत्ति कानीन है, कन्या मही।

(५) देशज शब्दी ना पूरी तरह सहवलन देशी नाममाचा मे है।

(६) आचार्य हेमचन्द्र की कृतियों में शब्द विज्ञान, अकृति प्रत्यय-विज्ञान दाक्य-विज्ञान अर्राद सभी भाषा-वैज्ञानिक तत्व उपलब्ध हैं । इनके ब्याकरण से

## अलङ्कार ग्रन्थ

## हेमचन्द्र के अलङ्कार ग्रन्थ = 'काव्यानुशासन' का विवेचन

साकृत असङ्कर प्रत्यों की परम्परा में आचार्य हैमजन्द्र में 'काव्या-ग्रुपासन' प्रत्यें की रचना की 1 काव्यानुवासन की प्रामाणिक आवृत्ति 'काव्यमाला सिरीज' में प्रकाशित हुई है। महाजीर जैन विद्यालय द्वारा भी सिरीज में 'काव्या-गुपासन' प्रकाशित किया गया है, जिसमें बार रसिकवाल पारीज की प्रस्तावना एक आरंक चूरित बाठकले की व्याव्या है ।

'काञ्चानुष्णासम' ने राजा कुमारपाल का कही भी उल्लेख नही है। अत-यह निश्चित् है नि सिद्धराज जयसिंह के जीवनकाल म ही 'शब्दानुष्णासम' के

पश्चात् 'काव्यानुशासन' की रचना हुई।

'काग्यानुषासम' के तीन प्रमुख भाग हैं—१ सूत्र (यद्य मे), २, व्याख्या और ३, वृति (श्रोदाहरण) । काद्यानुषासम मे कुल सूत्र २०६ हैं । इन्हीं सूत्रों नो 'काद्यानुषासम' कहा जाता है। सूत्रों को व्याख्या करने वाली व्याख्या कल-इक्तरपुडासणि भाग प्रचलित है, और इस व्याख्या को खेळित स्पष्ट करने के लिए उताहरणों के साथ विवेक नामक वृत्ति खिसी यथी। तीनों के कर्ता आवार्य हेमचन्द्र ही हैं। इस प्रकार सूत्र, अलदकारपुडामणि एव विवेकजृत्ति तीनों ही बाद्यानुसासन वे विचार दोत्र में आते हैं। 'वाध्यानुसासन' स अध्यायों में विभा-जित है। प्रथम अध्याय में २५ सृत्र, द्वितीय अध्याय म १६, नृतीम में १०, चतुर्षं में ६, पञ्चम् अध्याय में ६, पष्ठ में ३१, मप्तम् में ५२, तथा अप्टम् अध्याय में १३ सूत्र विद्यमान हैं। इन २०० मूनों ने काव्यमास्त्र से सम्बन्ध प्रति वाले सारे विपया ना प्रतिपादन बड़े मुन्दर रूप में किया गया है। ये सूत्र अलद्भगरचूडामणि में विस्तारित निये गये है। विवेच में और ज्यादा विस्तार विया गया है। अनुमान है नि अध्यायान्त में अवह्वकारचूडामणि नाम का उत्लेख होने से टीका नो यह नाम बाद में दिया गया होता।

अलडकारचूडामणि में नुल ८०७ उदाहरण प्रस्तुत विये गये है तथा विवेक में ८२५ उदाहरण प्रस्तुत हैं। इस प्रवार सम्पूर्ण 'काव्यानुशासत्त' में १६३२ उदाहरण प्रस्तुत विये गये हैं। 'कलडकारचूडामणि' एव 'विवेक' में ४० विविधी के तथा ६९ प्रन्यों के नामों का उत्लेख पाया जाता है। वही-कहीं ग्रन्थ-नाम ते हैं किन्तु उसके कर्ती के नाम का उत्लेख नहीं है। सस्कृत कर्ति एव काव्य-सारत के इतिहास वा अध्ययन करने में यह जानकारी सहायक है।

प्रथम अध्याय - इस अध्याय मे नाव्य की परिभाषा, कान्य के हेतू, कात्य-प्रयोजन, आदि पर समुचित प्रकाण डाला गया है। प्रतिभा के सहायक व्युत्पत्ति और अभ्यास, शब्द तथा अर्थ का रहस्य मुख्यार्थ, गौणार्थ, लक्ष्यार्थ तथा व्यक्तमार्थ की तारियक विवेचना की गयी है। पहले सूत्र मे मद्दगल नमस्कार तदनतार वसरे सूत्र में अन्य का उद्देश्य बतलाया गया है। तीरारे सूत्र में काव्य मा प्रयोजन सक्षेप मे बतलाया है । 'काव्यमानन्दाय यशहेकान्तात्त्य तयोपदे-शायच' अर्थात् हेमचन्द्र के अनुसार कान्य के तीन प्रयोजन होते है-आनन्द यश एवं कान्तातृत्य उपदेश । चतुर्थं सूत्र में कान्य के कारण बताते हैं प्रति-भास्य हेतु अलबकार चूडामणि मे प्रतिभा की - 'नवनवोल्लेखशालिनी प्रजा" - सुन्दर परिभाषा दी है, अर्थात् नयी नयी कल्पना करने वाली प्रका ही काव्यनिर्मिति का प्रधान कारण है। पञ्चम् तथा पष्ठ सूत्र मे प्रतिभा की जैन परिभाषा दी है। सप्तम् मूत्र में अध्ययन एव अध्यास से प्रतिमा की सफल करने के लिए कहा गया है। यथा 'ब्युत्पत्यभ्यासाम्या सस्कार्या' अच्टम् सूत्र में अध्ययन के विषय सक्षेप में बताये हैं. जिनका विस्तार 'अलडकार-चूडामणि' में तथा और अधिक विस्तार 'विनेक' में किया गया है । नवम तया दशम् सूत्र में अभ्यास के विषय में वर्णन है, जो 'अलकक्षारचुडामणि' में सक्षेप में तथा 'विवेक' में पूर्णरूपेण वर्णित है। ग्याहरवें सूत्र में काय के स्वरूप का मम्भट-सदृश वर्णन है। यथा 'अदोपी सगुणी सालहकारी च मन्दायी' कारयम्' ॥१९॥ हेमचन्द्र की कारय की परिभाषा में अलड्कार समाविष्ट हैं।

'च' शब्द से अपवाद स्वरूप अन्दूकार विद्दीन भी वाद्य ही सकता है, यह द्वितत किया गया है। आने के सुन्नों के पिरामिया में आगे हुए कटर, अर्थ, दोप, गूण, अनदकतार हत्यादि स्पट किये यथे हैं। १२ वाँ तुन शुण-दोर्यों भी समुन्ति परिमाया प्रस्तुन करता है— यथा 'रसस्योत्तर्पोपमपं हेतु गुणदोपी भनत्या शब्दा- धरी: ।१२।। तेरहुन सुन्न में अनदकार का सामान्य स्वरूप तथा १४ वें सुन्न में रस में उसकी उपयोगिता का वर्णन है। 'अदगाधिता अनद्वाराय'। ।१२।। विद्वत सुन्न में अनदक्षार का सामान्य स्वरूप तथा १४ वें सुन्न में 'तरस्य वें वा प्रहृत्यागयोगीति निर्वाह प्यवस्थले एसीपकारिया. अनद्वाराय'। ।१२।। सुन्न १४ ति स्वरूप में सामान्य विवस्त है। अतिमार २४ वें सुन्न में 'रसादिवन्य' वहत्वर ट्यट्यायो ने रस का अन्तर्पावि विद्या गया है। अनिमार, सहाणा, स्वरूपना समा स्यद्यापों ने रस का अन्तर्पावि विद्या गया है। अनिमार, सहाणा, स्वरूपना समा स्यद्यापार का पूर्व सुन्नी में ही वर्णन किया जा चुना है।

हितीय अध्याय में रस, स्वायी भाव, ध्यमिकार भाव तथा सारिवक भावो का बणेन किया गया है। इसमें काव्य की व्यक्तियाँ उत्तम, मध्यम, अधम खतलायी हैं। पहले १५ सूत्रों में रस, भाव, रसामास, भावामास, वर्णित है तथा अस्तिम तीन सुत्रों में काव्य की व्यक्तियाँ वर्णित हैं।

इस प्रकार दूसरे अध्याय में आवार्य हेमचन्द्र ने रस के विषय में साह ्गी-पाष्ट्र म चर्चा की है। स्थायी माव, व्यक्तिचारि माव, वा विवेचन गहरा एव भास्त्रीय है। आचार्य हेमचन्द्र रस-सिद्धांत के अनुयाबी हैं। उन्होंने काश्य के गुण, दोष, अलदकार, का अस्तित्व रस की कसीटी पर ही रखा है। रस के जो अप-क्यंक हैं, वे दोप हैं, जो उत्कर्यक हैं, वे गुण और जो रस के अग है अर्थात रसा-श्रित, वे अलङ्कार हैं। अलङ्कार यदि रसीपनारक हैं तब ही उनकी काव्य में गणना हो सकती है, यदि रस-बाधक अथवा उदासीन हो तो उन्हे दोप ही सम-झना चाहिये अथवा उनकी गणना चित्र-काव्य मे करनी चाहिये । हेमचन्द्र का रस विवरण बहुत ही सोपपत्तिक है। उन्होंने रस-तत्व की स्वतन्त्र रूप से विवे-चना की है। अनुभाव सामाजिक को रस का अनभव देते हैं। शास्त्रकार भरत के अनुरूप हेमचन्द्र भी भाव की यही परिभाषा देते हैं। काट्यानुशासन के अनु-सार व्यक्तिचारि भाव स्वधर्म स्थायी भावो को वर्षण करते हैं। हेमचन्द्र के अनुसार व्यभिचारि भाव निर्वेत सेवको के समान परावतम्बी होते हैं। वे अस्थिर होते हैं। स्वामी की इच्छानुसार ये भाव बदलते हैं तथा स्थायी भावो में इनका पर्यवसान होता है । हेमचन्द्र तृष्णाक्षय को ही शम कहते हैं । "तृष्णा-क्षय. शम." तथा तज्जादायरूप शम ही शान्त रस का स्थायी भाव है।

तृतीय अध्याय मे शब्द, वाक्य, अर्थ तथा रस के दोषो पर प्रकाश ढाला

गया है। प्रथम दस सुत्रों में काव्य-दौषों का वर्णन है। जिसका अलङ्कारचूडामणि एव विवेक मे विस्तार किया गया है। विवेक मे राजशेखर के काव्यमीमांसा के बहुत से क्लोक उद्धृत हैं, जिसमे भारत के देश, काल, भूगोल, मौसम इत्यादि का वर्णन है। कदाचित राजशेखर ने भी पुराणोक्त भवनकोश से अथवा तत्सम किसी ग्रन्थ से उक्त श्लोक लिये हो, इसलिए राजशेखर के नाम ना उल्लेख नहीं किया है।

चतुर्थं अध्याय काव्य-गुणो से सम्बन्धित है। पहले ही सूत्र मे तीन प्रधान गुण–क्षोज, माधुरं, एव प्रसाद पर प्रकाश डाला गया है। क्षेप सूत्रो में इन गुणो के सहायक वर्णाक्षरों को बताया गया है। जवाहरणार्थ- माध्यों प्रसादास्त्रयो गुणा "1 कहकर काव्य के गुणों की सख्या प्रस्थापित की है। हेमचन्द्र के मता-मुसार काव्य के तीन ही गुण होते हैं, पाँच अथवा बस नहीं। फिर भी 'विकास हेत प्रसाद सर्वेत्र " बहुकर प्रसाद गुण की सर्वेत्र आवश्यकता बतलायी है। अलड्कार चुडामणि मे भी सी मम्मट का अनुसरण करते हुए उन्हाने गुण सख्या तीन ही बतलायी है। उक्त सूत्र पर विवेक अवश्य देखना चाहिये। विवेक में भरत, मगल,

वामन, दण्डिन के मतो पर चर्चाकी गयी है।

पञ्चम् अध्याय – इस अध्याय मे छ शब्दालककारो का वर्णन है। अनु-प्राप्त, यमक, चित्र, क्लेप, वक्रीक्ति, पुनरूक्तभास, शब्दालडकार वर्णित है। प्रथम सूत्र में ही अनुत्रास की कितनी सुन्दर एवं सक्षिप्त परिभाषा दी है—"व्यजनस्या-वृत्ति रनुप्रास । फिर दूसरे सूत्र में लाटानुप्रास की परिभाषा दी है। ३-४ सूत्रों में यमक के विषय में वर्णन है। अलडकार-चूडामणि में यमक के भेद बत-लामे गमे हैं। पञ्चम सूत्र में चित्र तथा पष्ठ सूत्र में ब्लेप और सप्तम सूत्र में श्लेष के प्रकारों का वर्णन है, = वें में वक्रोति, ६ वें सूत्र में पुनरुक्तभास अलडुकार का वर्णन है। आनन्दवर्धन के 'देवीशतक' से शब्दालड्कारों के बहुत से उदाहरण लिये गये है। रूद्रट के 'काव्यालङ्कार' से भी बहुत से उदाहरण उद्दूषत हैं। विवेक वृक्ति में ७ में सूत्र में पाठधर्मत्व की व्याख्या करते हुए भरत के नाट्य भारत्र एवं अभिनवगृष्तं की टीका उद्धृत है।

पष्ठ अध्याय में २६ अर्थालङ्कारो का वर्णन है। इस वर्णन में छोटे अथवा कम महत्व के अलङ्कारा को महत्वपूर्ण अलङकारी में समाविष्ट करालिया गया है। रस तथा भाव से सम्बन्धित अलङ्कार जैसे रसवत प्रेयस, ऊर्जस्व, समाहित अलड्बारी की छोड़ दिया है। उन्होंने स्वभावीक्ति के लिये जाति तथा अप्रस्तुत प्रशंसा के लिए अन्योक्ति शब्द प्रयुक्त किया है।

१- नाट्यशास्त्र-अध्याय २२,पृष्ठ=१४६-२३१ गा० ओ० सी०

निम्न २१ अनर्ङ्कार ३१ सूत्रो में चिंतत है 🖝

१. उपमा, २ उत्प्रेक्षा ३. हपन, ४ निद्यना, ४. दीपक ६. अन्योक्ति, ७. पर्यामोक्ति ८. अतिमधीक्ति १. आझेप, १०. विरोध, ११. सहोनित, १२. समासोनित, १३. जाति, १४. ब्याअस्तुति, १४. म्लेप, १६. व्यितरेक १२. अर्थान्तरण्यास, १८ सम्बेह ११. अपह्लाति, २०. परिनृति, २१ अनुमान, २२. समृत्व, १३ आस्ति, २४. विषम, २४. सम, २६. समुख्या, २७. परिस्स, १४. सम्बर्ण, १८. सम्बर्ण, १८. सम्बर्ण, १८. सर्यामाना, १८. सम्बर्ण, १८. स्वर्ण, १८. स्वर्ण, १८. सम्बर्ण, १८. स्वर्ण, १८. स्व

'हुद्य' साध्ययं मृत्यमा' कहकर उपमा की परिभाषा में हेमकन्द्र ने अलदकार के सौन्दर्य पक्ष पर विशेष जोर दिया है। इस मकार हा कम्यायों में १४३ सत्रों में काय्य-शास्त्र के सम्पूर्ण तत्र का वर्णन किया गया है। विशेक में सरस्वती—क्यामरण के रिचयता भीज एवं अन्य आलदकारिको द्वारा निर्विष्ट साथ अलद्कारों की वर्षों की गयी है तथा यह बताया गया है कि कुछ अलद्कार 'काव्यानुशासन' में निर्विष्ट अलद्कारों में समाविष्ट होते हैं। तथा कुछ अलद्कार की कोटिमें ही नहीं आतेहैं।

सन्तम अध्याय में नायक एवं नायिका भेव-प्रभेदों पर पर्याप्त प्रकाश डाला गया है। प्रथम सूत्र में ही नायक की परिभाषा दी है—'समयगुण कथा-ध्यापी नायक'। सूत्र रे से १० तक नायक के गुण बतलाये हैं। सूत्र १९ में नायक के भ प्रकार तथा सूत्र १२—१६ तक बारो प्रकारों का वर्णन है। २० में सूत्र में प्रतिनायक की परिभाषा दी है।

जस्टम बध्याय में काव्य को प्रेक्ष्य तथा थव्य दो मागों में निभाजित किया है। आचार्य हैमचन्द्र यद्य-पद्य के आधार पर काव्य का विभाजन नहीं करते। वे सस्ट्रेत, प्राकृत अपन्न वा ने महाकाव्यो के अतिरिक्त भाम्य भाषा के

१ -काव्यानुशासन पृष्ठ ३३६-४०%

\_महाकाव्य का भी उल्लेख करते है। इस प्रकार के एक भीम काव्य का नाम भी उन्होंने दिया है। इस ग्राम्य भाषा को उन्होंने ग्राम्य अपन्न श कहां है। निश्चय ही यह अपन्न शेतर नयी भाषा का काव्य रहा होगा।

काच्य को प्रेक्ष्य तथा थव्य दो भागों में विभाजित करने के पण्वात् आचार्य प्रेक्ष्य को फिर पाठ्य तथा ग्रेय, दो भागों में विभाजित कर उनके और कई भाग वतलाते हैं। शब्ध के मुख्य विभाग खर्यात् महाकाव्य, आध्यायिका, कथा, वन्यू, और अतिर्वेदा । काव्यायुशासनानुसार काव्य सक्कृत, प्राञ्चत, अपभ स और प्राम्यापम्न भ लिला जा सकता है। कथा के प्रकारों में (१) आख्यात (१) निवर्शन (१) प्रवर्णन (१) प्रवर्णन (१) प्रवर्णन (१) प्रवर्णन (१) प्रवर्णन (१) प्रवर्णन विणा (१) लिक्ष क्या (१) एकिया विणा १०) खुहरकमा विणा है। हेमचन्द्र ने काव्यानुशासन में अपभ्र स्त्रीर वास्य भाषा में रने हुए महाकाव्यों में सर्गों के लिए कमश आध्वास अध्य और वास्य भाषा में रने हुए महाकाव्यों में सर्गों के लिए कमश आध्वास विषय और व्यवस्थ्य महाने का प्रयोग किया है, किन्तु स्वय चरहोंने अपने ह्याश्र्य को आश्वासों में नहीं, प्रस्युत सर्गों म स्री विभक्त किया है।

प्रथम सूत्र में 'काव्य प्रेक्ष श्रव्य व' काव्य के दो माग करके अलह कारकूडामिण में भटटतीज के आधार पर किव-माँ की जानकारी दी है। द्वितीय
सूत्र 'मेस्य पार्य गेय व' प्रेक्ष को दो मागों में विभावित करता है। तृतीय
सूत्र में पार्य के १२ माग जिनाये हैं—(१) नाटक (२) प्रकरण (३) नाटिका
(४) समवकार (१) ईहामृग (६) डिम (७) व्यायोग (६) उत्सृत्यिकाङ्क
(६) प्रहृत्यत (१०) भाण (११) वीची (१२) सट्टक। अलहकार शृहामिण
में मरत के 'नाट्यमाल्ज' के १२ वें अध्याय के उद्धरण है तथा 'विवेक' में
अधिन गुर्त की टीका उद्धृत है। 'विवेक' में पार्य के १२ विभागों के बितरिक्त टीका उद्धृत है। 'विवेक' में पार्य के १२ विभागों के बित-

चतुर्यं सून में गेय के ११ काम बतलाये हैं-(१) डोम्बिका (२) प्राण (३) प्रस्थान (४) जिद्यान (४) माणिक (१) प्रोरण (७) रामकीड (८) हल्लीमन (६) प्राक्त (९०) थी गवित और (११) रायकाच्या। इतना वर्णन अलडकारपुडामणि में किसी बजात ग्रन्थ के बाधार पर किया गया है। उसमें दूसरे गेय मनार जैसे सम्पा, चिलत, द्विपदी आदि का भी उल्लेश है। यहाा, भरत, वोहल ना अध्ययन करने के लिए निदेश है, जिसमें अधिक जाननारी उपलब्ध है। 'प्रपञ्चस्तु बहाभरतकोहलादिवास्त्रिमोऽवगन्तव्य'।

पञ्चम सूत्र में श्रव्य के पाँच शकार बतलाये हैं। छठे सूत्र में महाकाव्य

भी परिभाषा है। अलह वारजूडामणि में पञ्च सिन्धयो का वर्णन है जो नाटक स्था नास्य दोनों के लिए समान रूप से आवश्यक हैं। उसमें सिन्धयों को समझाने के लिए परत म्लोक उद्धृत किये हैं। 'विवेक' में नाटको में से उद्ध-रण उद्युत हैं। इसमें दिख्य के मान्यदर्श का प्रजुर उपयोग निया गया है। (बिन्द्र मान्याइर्ग-पृष्ठ ११-३६)। 'अलह स्वारज्ञामणि' में अपभ्र श कितता का उदाहरण 'अविध्यन्यन' नास्य से नया प्राध्य किता का उदाहरण 'भीम' कान्य की नया प्राध्य किता का उदाहरण 'भीम' कान्य की स्वार्थ के दिया है। ये दोनों कान्य कमें अज्ञात हैं। 'इरि प्रदोध' कान्य का विभाजन आयवासक में किया गया। यह 'हरि प्रवोध' भी अभी तक अनुपत्रध्य है। सप्तम तथा आयवासक में किया गया। यह 'हरि प्रवोध' भी अभी तक अनुपत्रध्य है। सप्तम तथा आयवासक में किया गया। यह 'हरि प्रवोध' भी अभी तक अनुपत्रध्य है।

बाणभटट की तरह हेमचन्द्र भी कया और आख्यायिका का भेद स्वी-कार करते हैं, परन्तु जनकी भान्यता में अन्तर है। बाणभटट के मत मे कल्पित कहानी क्या है और ऐतिहासिक आधार पर चलने वाली क्या आस्याधिका है. जैसे 'कादम्बरी' और 'हर्ष-चरित' । हेमचन्त्र के अनुसार आस्वायिका वह है जो सस्ट्रत गद्य में हो, जिसका वृत्त स्थात हो, नायक स्थय बक्ता हो और जो उच्छवासी में लिखी गयी हो। कथा किसी भी भाषा में लिखी जा सकती है। उसके लिए गरा परा का बनान नही है। इस प्रकार हेमचन्द्र ने आणभट्ट के गुरा के बन्धन की हटाकर कथा की इतनी व्यापकता दे दी कि उसमें सभी कथा-कास्य रामा गये । गथ-कथा का उदाहरण कादम्बरी है, और पश-कथा का 'लीलावई कहा'। अपन्न स के 'चरित्र' काव्य भी इसी के अन्तर्गत आते हैं। हेमचन्द्र को 'गद्य' का नियम इसलिये हटाना पढा क्योंकि अपभ्र स में गद्य का अभाव था। कथा के सिवाय उन्होंने और भी उपभेद किये हैं। 'अलड कार चूडामणि' में भी पश्चमयी कथा के रूप म लीलावती का उल्लेख है। 'बिवेक' में कथा प्रकारों में ग्रन्थों के जो नाम दिये हैं उनमें री अधिकाश अभी तथा अज्ञात है, भैसे,-गोविन्द, चेटका, गोरोचन, अनड गवती, मत्स्यहसित, शहक, इन्द्रमती, चित्रलेखा आदि । कथा के उपभेदी में आख्यान, निद्यान, प्रवल्लिका, मत-हिलका, मणिकूल्या, परिकथा, खण्डकथा, सक्तकथा और उपकथा आदि वर्णित हैं। आख्यान प्रवन्ध-काव्य के बीच आने वाला वह भाग 🖁 जो गेय और अभिनेय होता है। दूसरे पात्र के बोध के लिए इसका अयोग होता है-जैसे नलोपाल्यान । पण्-पक्षिया के माध्यम से अच्छे-बुरे का बीध देने वाली कथा का निदर्शन है-जैसे 'पञ्चतन्त्र'। 'प्रवस्तिका' में एक विषय पर विवाद होता है। मृतनाया और महाराप्ट्री में लिखी गयी लघुकया 'मतल्लिका' है। इसमें पुरीहित, अमात्य और

तापस का मजाक उहाया गया है। 'मिणकुल्या' वस्तु का उद्धाटन करती है। पुरुपायं-सिद्धि के लिए कही गयी वर्णनात्मक कथा 'पिरनया' है। इतिवृत्त के खण्ड पर आधारित कथा 'खण्ड कथा' है। सेंमस्त फलवाली कथा 'सकल कथा' है और एक कथा पर चलने वाली कथा 'उपकथा' है। रासक के उन्होंने तीन भेद किये हैं—कोमल, उद्धत तथा मिश्री।

नवां सूत्र चम्यू काम्य की परिभाषा देता है। तथा १० वां सूत्र अनिवंद मुक्तक की परिभाषा देता है। ११ वें सूत्र के अनुसार एक कविता को मुक्तक, दी कविताओं को सन्वानितक तीन कविताओं यो विवेदक, तथा चार किताओं के पुञ्ज को कुलक कहते हैं। १६ वें सूत्र से कोण की परिभाषा दी गयी है। "स्वपरकृत स्ति समुच्चय कोण "। अर्थात सुन्दर स्त्रीका का सद्यह (स्वय का अर्थात सुक्ता को) कोण कहलाता है। अत्यदकारमुहामणि में मुक्तक के जवाहरणस्वरूप अम्बक्त का अमस्यातक' उवस्त्र किया है। कोण के उदाहरण स्वरूप (स्त्रातक' (हाल) सन्यात के उदाहरणस्वरूप 'वृत्यावन में मञ्जूत' तथा सहिता के उदाहरणस्वरूप अम्बक्त का 'अमस्यातक' उवस्तुत किया है।

हेमचन्द्र ने काव्यानुशासन मे निस्नावित प्रत्यो एय प्रन्यकारी का उल्लेख विया है। प्रत्यो के नाम-अवन्तिसुन्दरी, उपाहरण, पञ्चशिलसूद्रकथा, भामह विवरण, रावण-विजय, हरविलास, हरिप्रबोध, हृदय ववणे इत्यादि।

प्रत्यकारों के नाम (१) बच्डी, (२) अट्टतीत, (३) अट्टतावक, (४) भोजराज, (५) मन्मट, (६) मगल, (७) आयुराज, (८) यायावरीय, (६) यामन, (१०) शाक्याचार्य, (११) राज्ते कर आदि । प्रो. रिक्तिकाल पारीख द्वारा सम्मादित वाञ्यानुशासन के अन्त में १५४ प्रत्य एवं प्रान्यकारों के नाम दिये हैं ।

'काव्यानुशासन' का गुल्याङकन --

आपार्थ हैमचन्द्र का काव्यानुवासन प्राय. सहग्रह क्षन्य है। उन्होंने अपने ग्रन्थ में राजशेखर ( काव्यामीमासा ), मन्मट ( काव्य प्रकाश ), आनन्दनर्धन (ध्वन्यालीक), अभिनव गुप्त (लोचन) से सामग्री पर्याप्त मात्रा में प्रहुण की है। मीलिनता के विषय में हेमचन्द्र का अपना स्वतन्त्र मत है। उन्होंने अपनी प्रमाण-मीनासा की टीका में प्रारम्भ में ही मीलिकता के विषय में स्पाट नहां है। विषय अनादि होती हैं, वे सक्षेत्र अपना विस्तार की इस्टि से नदी मानी

१- अपम्र श भाषा और साहित्य-हा० देवेन्द्रसुमार जैन-पृष्ठ ३१७

जाती हैं तथा उस ह्प्टि में तस्तद धम्यकारों की हित मानी जाती हैं"। आवार्य हेमचन्द्र द्वारा प्रस्तुन मीलिवना नी इस परिभाषा से यह अनुमान होना है कि वे अपने समय में अनेव प्रन्थों के क्लूरेल के विषय में आनोचना के शिवार जरूर वने होंगे। उनके निरावरणार्थ ही उन्हें ऐसा स्पष्टीवन्का देना प्रष्टा। हैमचन्द्र से मत से कोई भी धन्यकार विल्कुल नयी चीज नहीं लिखता। उस मूल विषय का विवास एवं विवास वी शैली नयी होती है। हैमचन्द्र की मौलिवार में यह बसोटी यदि उन्हीं पर लागू की जाय तो उनकी मीलिवार शत मित्र होती है।

वाब्यातुशासन को रचना करते समय मन्मट के 'वाब्य प्रवाश' या हेमचन्द्र ने विरोध उपयोग विया है। 'वाब्यातुशासन' में मन्मट एव उनके 'वाब्य प्रवाश' का उत्लेख कई बार आता है। फिर भी 'वाब्यातुशासन' से हेमचन्द्र की मीलिवता अक्षुण्ण है। यद्यपि 'वाब्य प्रवाश' के साथ 'वाव्यातुशासन' का यहुत साम्य है विन्तु वही-वहीं ही नहीं अपितु पर्योख स्थानो पर हेमचन्द्रा-खाय ने मन्मट का विरोध भी विया है।

सर्व प्रयम 'याच्य का प्रयोजन' पर नर्चा करते हुए सम्मद ने नाव्य के छ: प्रयोजन सताये हैं— (१) यस प्राप्ति (२) अर्थ लान (३) व्यवहार ज्ञान (४) अणुम निवारण (१) तात्वातिक आनन्द और (६) वास्तानुत्य उपवेश । आचार हेमचन्द्र ने इसका विरोध किया है। उनने मतानुत्यार आनन्द, यद्या एव कात्तानुत्य उपवेश ही काव्य है। आचार्य हेमचन्द्र निवार के प्रयोजन ही सकते हैं। आचार्य हेमचन्द्र ने यहाँ मम्मद द्वारा बताये अन्य तीन प्रयोजन छोड विये हैं। अर्थलाम, व्यवहार ज्ञान, एव अन्यिक निवृत्ति हेमचन्द्र के मतानुत्यार काव्य के प्रयोजन नही हैं।

१-- "अनादय एवैता विद्या सक्षेष विस्तार विवसया नवनवीभवन्ति तत्तत्कर्तृवा स्थोच्यन्ते"-श्रमाणसीमासा-हेमचन्द्र, पृष्ठ १--२

आचार्यं हेमचन्द्र

है। ब्युत्पत्ति के विषय में हेमचन्द्र कहते है कि लोक-शास्त्र तथा काव्य मे प्रावीण्य प्राप्त करना हो ब्यूत्पत्ति है— "लोकशास्त्र काव्येपू निष्णता ब्यूत्पत्तिः"।

काच्य की परिभाषा में हेमचन्द्र का मत सम्मट के अनुकर दिखायी देता है। किन्तु उससे भी कुछ सूक्ष्म भेद है— हेमचन्द्र ने अपनी परिभाषा में अलड-कारों को समाजिष्ट कर लिया है। 'ख' अक्षर से अपवाद सुचित किया गया है। कभी-कभी बिना अलडकार के भी काव्य हो सकता है। किन्तु साधारण तौर पर अलडकार काव्य के लिए अस्यावस्थक हैं।

आचार्य हेमचन्द्र और सम्मट की काव्य-परिप्रापा से और भी सूक्ष्म अन्तर यह है कि हेमचन्द्र ने गुज, दोप, अलदकार का अस्तित्व रस की कसोटी पर ही रखा है। सम्मट ने ऐसा नहीं किया है। हेमचन्द्र सत्यतः रस-शिद्धान्त के अनुसायी प्रतीत होते हैं। इसिलिये वे अलब कारो को रसाधित, रस के अंग मत्तुयायी प्रतीत होते हैं। इसिलिये वे अलब कारो का रसाधित, रस के अंग के हैं। वे चोप होते हैं। तथा जो रस की वृद्धित करने वाले अर्यात् रसापक-पंक है, वे गुण कहलाते हैं। 'काव्य प्रकाशकार' कहीं भी यह कसीटी नहीं अपनाते हैं। इसके विश्वरीत मम्मट तो ध्विन-सत के अनुसायी विखायी देते हैं। उन्होंते 'काव्य प्रकाश' से ध्विन विवरण से ध्विन के एक प्रकार के रूप में (असक्वयक्ता ब्याय) रस का विवेचन किया है। सम्मतः इसिलिये मम्मट-विवाय परमाचार्य कहें जाते हैं। हेमचन्द्र ने 'काब्यानुशासन' के हिनीय अध्याय में ही स्वतन्त्र रूप वे रस-चर्या की है तथा रस-विवरण के समय अभिनव प्रताचार्य की अभिनवभारती टीका ज्यों कि स्या उद्धृत की है।

सम्मट ने 'काब्य प्रकाल' में ६१ अलब्द्भारो का वर्णन किया है निन्तु हेसचन्द्र ने केवल २६ अलब्दनारो से ६१ अलब्दनारो का काम चलायां है। सूटम भेद एव कम महत्व के अनडकारों को उन्होंने तस्तद्य महत्वपूर्ण अलड्कारों में मिला दिया है, उदाहरणायं सदकर के अन्तर्गन समृष्टि, दीगक के अन्तर्गत तुल्यपीणिता। हैमचन्द्र के परवृत्ति अलड्कार में मन्मट के पर्याय एव परिशृत्ति दोनों समा जाते हैं। उपमा के अन्तर्गत अनन्त्य और उपमेयाममा दोनों समा जाते हैं। उपमा के अन्तर्गत अनन्त्य और उपमेयाममा दोनों समा जाते हैं। सम्मट 'वृत्तवादिष प्रविचलत्' को क्लेयभूता प्रस्तुत प्रणता के उदाहरण के कप में बताते हैं, किन्तु हेमचन्द्र इसे ही शब्द-शक्ति मूल-ध्विम के जवाहरण के कप में देते हैं।

हमनन्द्र की जपमा की परिभाषा सम्मट से भिन्त है। जवाहरणाथे—
"साझम्प्रेमुपमा भेदे"—सम्मट तथा "हुंख साझम्प्रेमुपमा"—हेमकन्द्र । इसमें मम्मट केबल साझम्प्रे पर जोर देते हैं। उनमें सौन्दर्यामरिक कम प्रतित होती है।
हमकन्द्र की परिभाषा में सौन्दर्याहण—हुउ पर विषेष जोर दिया गया है।
साझम्ये आहलादजनक होगा छव ही वह उपमा अलङ्कार होगा। सम्मट की
परिभाषा से ऐसी बात नहीं हैं।

सम्मट का 'काव्यप्रकाश' विस्तृत है, सुव्यवस्थित है, किन्तु सुगम नहीं है। उसके विषय में निक्मीवित उक्ति प्रसिद्ध है- 'काव्यप्रकाशस्य कृता गृहे गृहे। टीकारतथान्येष तथैव दुर्गंग '॥ आगणित टीकाएँ होने पर भी 'काव्य प्रकाश' दुर्गंग ही रह जाता है। किवहुना दुर्गंग है डसीलए सुकत्त के लिए अगणित टीकार्से सित्ती गर्मो। 'काव्यानुशासक' में इस दुर्गंगता को 'अलह्कारक्षशमिण' एव 'विवेक' के द्वारा सुनमता में परिषत किया गया है।

'नाव्यप्रवाध' में नेवल धव्य काव्य के तन्त्र के विषय मे— साइगोपाइग सर्वा है, किन्तु दृश्य काव्य के विषय में कुछ भी नहीं कहा गया है। 'काव्यामुशासन' से गाटक के विषय में भी साहगोपाइग वर्षा होंगे के भारण नि सन्वेह
'काव्या-मुशासन' ने महल्व 'वाव्यप्रवाध' से नितान्त विधक है। इस सन्वर्ध में
'वाव्या-मुशासन' नी मुलना पण्डित विश्वनाथ के 'साहित्य दर्पण' मात्र से भी
'वास्तती है। बाचार्य हेमचन्द्र और विश्वनाथ दोगों के अनुसार महाकाव्य की
क्षा सकती है। बाचार्य हेमचन्द्र और विश्वनाथ दोगों के अनुसार महाकाव्य की
क्षा के विश्वमा-कम ये पांच गाटकीय सन्वियो ना समन्वय होगा चाहिये। दण्डी
हमवन्द्र, तथा विश्वनाथ इन दोगों के अनुसार प्रत्येक सर्व में एक छन्द्र आदि
प्राय अन्त तक रहता है। दण्डी द्वारा वर्णनीय निषया में दुष्टो ने अतिरिक्त
काषार्थ हेमचन्द्र और पिक्तनाथ ने महाकाव्य के वर्णनीय विषयो में दुष्टा की
निन्दा और सञ्जना वी प्रशसा का भी समावेश निया है। वाष्य-स्थाण में
विषय में क्हर मत-भेद प्रकट होगा है। विश्वनाथ वाव्य मां तथ्य घर्मा विस्त्य में

मोक्ष मी प्राप्ति बतलाते हैं। अन्तिपुराण विवर्गसाधन बतलाते हैं। मामह, इण्डिन् संपा वामन ने यथ एव आनन्द को बाब्य का सदय बतलाया है।

'बारबानशासन' में अपने समर्थन के लिए। आचार्य हेमचरद्र विविध प्रत्य एव ग्रन्थवर्ता के नाम उदधूत बारने में अतीव दक्ष हैं । ऐसा बारने से उनकी मोलिवता क्षण्ण नही होती है। सम्मट वे 'वाव्य प्रकाम' के अतिरिक्त हेमचन्द्र ने राजशेखर के काव्य मीमाना', आन- वर्धन के 'ध्वन्यानोक' तया अभिनव-गुप्ताचार्य, रुद्रट, दण्डिन्, धनञ्जय आदि के प्रन्यों से अनैक उद्धरण प्रस्तत किये हैं। 'काट्यानुशासन' ने छठे अध्याय में अर्थालडनारी या तिरूपण करते समय विवेक विवृत्ति में पूर्वयती आचार्यों द्वारा चींचत सभी अलडकारो के सम्बन्ध में कहा गमा है। भोज राजा के ब्रन्थ 'सरम्बतीकष्ठाभरण' एवं 'श्रुगारप्रकात' में प्रस्तुन मत वा जिनमें अधिकतम अलड्कारो की सन्या निर्दिष्ट है, हेमचन्द्र द्वारा खण्डन किया गया है। भामह, बामन, दण्डिन इत्यादि के अलडकार रीति इत्यादि पक्ष स्वतन्त्र काव्यतत्व के रूप में आचार्य हेमचन्द्र की मान्य नहीं थे। पूर्वकाल में यद्यपि रस काव्यनिष्ठ माना जाता था तो भी दण्डी, वामन, उदभट आदि में मन पर रस का महत्व शमी शनी बढ रहा था। सर्व प्रथम रबट ने काव्य तत्व के रूप में 'रस' को स्वतन्त्र स्थान दिया एव चर्चा की । तदनन्तर राजकोखर. भोज, अग्निप्रराणकार, हेमचन्द्र, सम्मट, इत्यादि ने रसतत्व को आत्मतत्व मान-कर उसका स्वतन्त्र विवेचन किया। रम के विषय में आचार्य हेमचन्द्र ने भरत मत का ही अनुकरण किया है। वे 'काव्यानशासन' में स्पष्ट लिखते है कि वे अपना मत निर्धारण अभिनवगुप्त एव भरत के आधार पर कर रहे है

क्तिपय क्षेत्रको को "कान्यानुशासन" में मीविकता का अभीव लटकता है । म म.पी ब्ही॰ काणे में मनानुसार आचार्य हेम्बन्द प्रधान। वैद्याकरण केत्रचा अलडकार-शान्त्री गीण रूप में थे। इसलिए उनके मनानुसार हेम्बन्द का 'काञ्या-नुप्तामन' संक्रमहास्कर हो गया है। श्री जित्तोकीनुष्य झा का मत भी भी पी ब्ही काणे से मिलता जुलता है और उन्होंने भी 'काव्यानुशासन' में मीविकता का अभाव ही देखा है। श्री ए॰ बी॰ भीच, भी 'काव्यानुशासन' में मीविकता का अभाव ही देखा है। श्री ए॰ वी॰ भीच, भी 'काव्यानुशासन' में मीविकता देख नही पाते, श्री एम एन॰ दासमुक्त एव एस०के॰डे॰ भी इस विषय में कीच का ही अनुसरण नरते हैं।

श्री विष्णुपद भटटाचार्य ने अपने प्रवन्ध में श्री मंत्र मत्र काणे के मत का खण्डन विष्या है तथा हेचमन्द्र के 'काव्यानुशामन' की मीलिकता प्रस्थापित

<sup>9 --</sup> बिहार रिसर्च सोसायटी, Vol XL III भाग एक दो पृष्ठ २२-२३

नी हैं। उसमे उन्होंने आचार्य हैमचन्द्र के मत भम्मट. मुदुलभट्ट, ध्वनितार आनन्दवर्धन के मत से किस प्रकार मित्र है, यह दिखाया है, तथा 'वाब्यानुगासन' वो नितान्त मीलिक कृति सिद्ध विषया है। सचमुच यदि वोई गन्यवार अपने मत के समर्थन में अन्य प्रन्यों से, प्रत्यकारों के छ्वरण प्रस्तुत वरता है तो उसमें छत्त प्रत्यकार के मिलक के स्वर्ध प्रस्तुत वरता है तो उसमें इस प्रन्यकार वो मौलिकता नष्ट नहीं होती है, बक्ति इससे तो उसके मत की, सिद्धान्त की एक मीलिकता की पूष्टि ही होती है।

आषायं हैमचन्द्र ने अपने 'कान्यानुशासन' में मम्मट, राजशेलर, अरत अभिनवगुप्त, आनत्त्वधेत, चन्द्रज्ञात्, आदि आलहुनारिनो के उद्धरण नि सन्देह प्रस्तुत निये हैं, निन्तु इसचा यह अयं कदापि नहीं कि आपायं हैमचन्द्र शत-प्रतिवात उक्त आलहुनारिनो का मत मानते हैं और उनना 'कान्यानुशासन' केवल एक सह-प्रह मात्र है। हेमचन्द्र था अपना स्वय ना न्वतन्त्र मत है, स्वतन्त्र मीनी है, स्वतन्त्र पृट्टिनोण है। अपने दृष्टिनोण को समझाने के लिए वे अन्य प्रत्यो से उद्धरण प्रस्तुत नरते हैं तो उसमे उनने मत की प्रतिप्ता वनती ही है, घटती मही। मीलिकता तो कभी नष्ट नहीं होती। मीलिकता के विषय से हेमचन्द्र का नम्प मा मत पहले ही उद्धुत निया जा चुना है। फिर भी मीलिकता की दृष्टि से हम एक सार फिर विहह गुमावलोकन करते हैं। उदाहरणार्यं उनना नाम्य का प्रयोजन ही वेतिये—

"माध्यमानन्दाप यशसे मान्तातुरुदतयोगदेशाय न" इसमे 'माना में लिए नता' मिद्धान्त भी स्थित स्पष्ट शुनायी देती है। मम्मट अथवा दूसरे आवार्यों द्वारा बताये गये नाय्य के प्रयोजन हमनद मो मान्य नहीं हैं। ' नाव्यमानन्दाय'' पहणर यह सिद्ध निया है नि स्वान्त सुलाय नाव्य-रचना होती है। हेमचन्द्र ना यह इष्टिशेण नितान्त मीतिन है।

द्गी प्रवार हेमवन्द्र वी उपमा वी ब्याप्या भी अनुपमेय है। "ह्य साधामंगुपना"। प्राय सभी आलक्ष्यारिवा ने 'साधामं' पर हीविषेय जोर दिया है। सिनु 'द्र्म' पर विशेष जोर देवर हेमवन्द्र ने अपनी मीतिवता गिद्ध वी है। समान धर्मसा हुष अयो। आह्नादवन्त्र हीनी चाहियँ। 'साधाम्य हुय अपनि आह्मादवन्त्र होगा तो हो बहु अलक्ष्यार हो स्वना है, अन्यया नहीं। अलह्मार रमोपवारव हो तो ही वे वाध्य मे उपादेय हैं दगलिये उपमा का 'मा-धर्म हुच होना ही बाहिये। "हुच सहदयहदयान्हादवारि" अनहम्मार-प्रधा-

 <sup>- &#</sup>x27;आनार्य हमयन्द्र पर क्यांतिविवेश ने नती ना ऋषा निवन्ध इन्द्रियन मत्त्वर सन्य १३ पृष्ठ २१८-२२४,

आचार्य हेमचन्द्र

मणि में उन्होंने हूं ख की परिभाषा दी है। अतः समानधर्मस्य के साथ वह समा-नधर्मस्य आह्लादजनक भी होना चाहिये। सौन्दर्य के भाव-पक्ष पर हेमचन्द्र विशेष ध्यान देते हैं। यह हेमचन्द्र की ही भीतिचता है। अलह्कारो की सध्या कम करने अनुरूप अलह्कारों का तत्सम प्रधान अलह्कार ने समावेश करना आचार्य हेमचन्द्र की ही कला है।

आचार्य हेगचन्द्र का रस-बिवेचन भी बड़ा ही सामिक एवं गहरा है। भरत नाद्यगास्त्र के एव अभिनवगुरत के उद्धरण उद्घृत करने पर भी हेमचन्द्र के विवेचन मे मौलिकता है। उन्होंने काव्य के गुण-दीप को रस की कसीटी पर कसकर ही वर्णित किया है। उनका मत है कि रसापकर्यक दोप हैं, रसीक्तर्यक गुण हैं तथा अलड्चार रसाधित होने चाहियें। रसाभाव में अलड्कार को काव्य के दोप ही समझना चाहिये। अलड्कार केवल बाह्य सौन्दर्य के लिए नहीं, उन से आन्तरिक सुन्दरता अर्थात् रसिनव्यत्ति होना अतवश्यक है।

े व रस-सिद्धान्त के कट्टर अनुयायी थे। रस-सिद्धान्त की अभिव्यक्ति में जनकी मौजिकता प्रकट होती है। हेमचन्द्र के मत से व्यभिचारि भाव स्मापी भावों को जो सहायना पहुँचारे हैं, वह राहावाता स्वय का क्षमें स्विप रखकर नहीं बिक्त रचय का धर्म रचायी भावों के अर्पण करके पहुँचाते हैं। व्यभिचारि भाव दुर्वल दासों के समान परावकन्त्री होते हैं, अस्थिर होते हैं। स्वामी की नहर के अपुतार जिस प्रकार केवकों को बदलना पड़ता है उसी प्रकार व्यभिचारि भाव स्थापी भावों के अनुसार बदलते हैं। स्वय का अस्तित्व विदाकर स्थायी भावों में अपित हो जाते हैं, जनका पर्यवसान उन्हीं से हो जाता है। हेमचन्द्र का उक्त कथा बहुत मानिक एव मीनिक है।

काव्यानुशासन के सतानुसार काव्य सस्क्रत, प्राक्रत, अपभ्रंश और शान्या-पन्न श में भी लिखा जा सकता है। काव्यानुशासन की एक अन्य विशेषता है — उसमे वर्णित कथा के प्रकार तथा गेय के प्रकार।

'काव्यानुशासन' के 'अलड् कारचुटामणि' तथा 'विवेक' में जो उदाहरण एव जानकारी हेमचन्द्र ने दी, यह सस्कृत-साहित्य में एव काव्य-खास्त्र के इतिहास के लिए अत्यत उपयुक्त है। हेमचन्द्र ने जो ग्रन्थ एव यन्यकारो के नाग उद्भृत विधे हैं उनसे सस्कृत-साहित्य के इतिहास पर गर्याप्त प्रकाश पड सकता है।

डा॰ एस॰ ने॰ डे॰ ने 'काच्यानुशासन' को 'काच्य प्रकास' से निकृष्ट बताया है'। हा॰ रसिकलाल पारील ने 'काच्यानुशासन' की प्रस्तानना में डा॰

<sup>9 -</sup>History of Sanskrit Poetics, Vol. I, Page-203

ढे० वे मत का लण्डन किया है, किन्तु डा० रसिकलाल पारीख ने भी "काव्यानु-शासन' को एक मबॉल्डण्ट पाटमपुस्तक बताया है। सत्य बात यह है कि आवार्य हेमचन्द्र के सम्युख सभी स्तर के पाठक थे। वे युग्पुरुष थे एव प्रचार-प्रसार प्रजन्म उद्देश्य था। अत सुन्य खेली मे अन्य-ग्नना नी और फिर साधारण पाठको की आवश्यक्ता की पूर्ति के लिए उन्होंने 'अलडकार-खुडामणि' लिला।। विशेष शाम की पिपासा रखने वाले मेधाली छात्रों के लिए 'विलेक' नामक विवृत्ति लिख-कर उन्हें भी जानशृद्धि का अवसर दिया है। इसु प्रकार सभी कोटि की जनता के लिए "काव्यानुशासन' गन्य उपायेय बन गया है। यम्मट का 'काब्यमकाम' एक तो क्लिप्ट है, साधारण पाठकों के लिए वह सुग्म नहीं, और सहकृत के काव्य के अतिरिक्त अन्य साहित्य विद्याओं का अध्ययन करते के लिए पाठकों को दूसरे प्रन्य भी देलने पडते हैं। हेमचन्त्र का 'काब्यानुशासन' इस अयं में परिपूर्ण प्रन्य है। उसमे काब्य के अतिरिक्त नाटक, नाटिका, कथा, चम्पू आदि साहित्य की विविध शालाओं पत समुचित परिचयं विद्या क्या है। अत आवार्य हैमचन्द्र के काबानुशासन' वा अध्ययन करने के पश्चात् फिर दूसरा ग्रन्य पढने की फलरत नहीं रहती।

डा० एस० के डे० ने काव्यानुशासन को केवल एक शिक्षा-प्रत्य कहा है, यह मत नितान्त आगन है। नि सन्देह उत्तमे कवि शिक्षा प्रकरण हैं, किन्तु इससे वह प्रत्य नेचक शिक्षा प्रत्य की कोटि मे नहीं को सकता। 'काव्यानुशासन' मे काव्य शास्त्र के सभी अच्छी पर सविस्तार विचार किया गया है। कित प्रकार कहा वह सम्पूर्ण काव्य-शास्त्र पर सुन्यवस्थित तथा सुर्येचा प्रकार के है। जिस प्रकार हैमचल मे गुजरात के लिए पृथक् व्याकरण दिया, उसी प्रकार उन्होंने युजरात के सभी स्तरों के पाठकों के लिए एक उत्कृष्ट अलदकार-प्रत्य भी दिया। यह प्रत्य अव साहित्यवास्त्र ने प्रत्येक जिला है लिए उपादेय ग्रन्थ वन गया है। अलक्ष्मार साहत्य के उत्कृष्ट प्रत्या म आज आवार्य हेमचन्द्र के 'काव्यानुशासन' की गणना होती है।

----

€iai € i

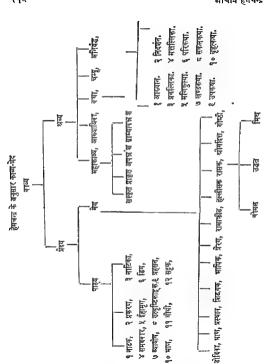

अध्याय : ५

## कोश ग्रन्थ

हेमचन्द्र पूर्व कोश साहित्य - कालचक के अवाध रूप ने चलते रहते से लौकिक शब्दों के भी शाताओं का हास हो जाने पर आचायों ने लौकिक कोशों का निर्माण किया। इसका वास्तविक ज्ञान आज तक अन्धकार में ही पड़ा है, नयोंकि प्राय राभी प्राचीन कोश अनुपलका हैं । १२ वी शताब्दी मे रचित, 'शब्द कल्पद्रम' नामक कोश में २६ कोशकारों के नाम उपलब्ध होते हैं। सम्प्रति उपलब्ध कोशो में सबसे प्राचीन ब्याति प्राप्त अमरसिंह का 'अमर-कोश' है। प्राचीन प्रणाली के अनुसार अध्ययन-अध्यापन करने वाले पण्डितों के यहाँ अभी भी अमरकोश' क्लस्य करने की प्रवृत्ति चली आ रही है। इससे इसकी लोक-प्रियता अभी तक अक्षुण्ण है, यह सिद्ध होता है। अत आचार्य हेमचन्द्र ने अपने कोगों के निर्माण में इनमें प्रेरणा एवं सहायता ली हो को उसमें आश्चर्य नहीं। 'अमरकोप' के अतिरिक्त ६ वी तथा १० वी जतान्दी में जैन बाचार्यों ने संस्कृत मोश निर्माण में जो योगदान दिया, वह भी हेमचन्द्र के सामने था । उसी शताब्दी में धन-जय के तीन कोश ग्रन्थ भी क्रेमचन्द्र के लिए प्रेरणा के स्रोत बने होंगे क्यों वि 'नाममाला' में कोशकार ने केवल २०० श्लोका में ही आवश्यक शब्दावली का चयन किया है। शब्द से शब्दान्तर बनाने की प्रकिया हैमचन्द्र के कोशो मंधी दिखानी देती है- उहाहरणार्थं पृथ्वी के नामा के आगे घर शब्द या पर के पर्याप-वाची शब्द जाड देने से पर्वंत के नाम, पति या पति ने समानार्यंक स्वामिन् आदि शब्द जोड देने से राजा के नाम एव रह शब्द जोड देने से बहा के नाम हो जाते हैं। इससे एक प्रकार ने पर्यायवाची शब्दों की जानकारी से इसरे प्रकार के पर्यायवाची

शास्त्री भी जानकारी सहज में ही हो जाती है। इसके अतिरिक्त हेमचन्द्र के जीवनकाल का समय कोच—साहित्य की समृद्धि की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। १२ वी शतास्त्री से हंम विभिन्न प्रवार के अनेक कोण राज्य प्राप्त होते हैं। भैरवी के 'अनेकार्य कोण' मे अमर, शाक्वत, हलायुघ, और धन्वन्तरि वा उपयोग किया गया है। अभयपाल की "नानार्य—स्त्रमाला" इसी युग मे रची गयी थी। महे— शवर के 'विक्वप्रकाश कोण' की रचना इसी युग की है। केशव स्वामों के ग्रन्य इस वे 'विक्वप्रकाश कोण' वा रचना इसी युग की है। केशव स्वामों के ग्रन्य इस वे भी 'अभिधानिकन्तार्साण' अनेकार्यसङ्घर, ' 'निषण्डोप' एवं 'देशी साममाला' कोशो की रचना इसी समय की। आवार्य हेमचन्द्र पुग-प्रवर्तक थे, अत. वे सममालीन वीण—निर्माण—आव्योत्न से दुर केसी रक्ष सकसे थे?

हमचन्द्र के कोश प्रत्य- १२ वी यताब्दी में जितने कोस प्रत्य सिखे गये उनमें से सर्वोत्कृष्ट प्रत्य हमचन्द्र के कोश हैं। श्री ए० बी० कीय भी अगने सस्कृत साहित्य के इतिहास में उक्त कथन का समर्थन करते हैं। अपवार्य हेमचन्द्र का 'अभिधान विस्तामाण' ६ काण्डो में समानार्थन शब्दो का सङ्ग्रह हैं, जिनका आरम्भ जैन वेवताओं से बीर अन्त भाववाचक शब्दो (Abstracts), विदोषणों और अव्ययों से होता है। इस मधम्म कोण के ६ काण्ड हैं-(१) देवाधिदेव काण्ड-६६, (२) देवकाण्ड-२५०, (३) मर्थेकाण्ड-४६०, (४) प्रसिकाण्ड-४२, (५) नारक काण्ड-७ और (६) सामान्य काण्ड-१७=।

इस प्रकार इस कोश में कुल १५४२ पदा हैं। उसके बाद उन्होंने 'रोप माममाला' लिखी जिसकी श्लोक सब्या कुल २०८ है तथा अनुक्रम निम्नानुसार

नामनाला रिक्सा राज्यान राज्यान राज्या वृद्धा १८०६ ह तथा अनुरुप ॥ग्नाताह्यार है—दोप नामनाला—प्रथम काण्ड सेपः क्लो० १४४३ से १६११; द्वितीम काण्ड क्षेपः प्रलोक १६३४ से १६९८, चतुर्थं काण्ड सेपः श्लोक १६६९ से १७३८,

मारक पचम शेप. श्लोक १७३६ से १७४०-४० ।

अभिधान विन्तामणि-इस कोश में समानायँक शब्दों का सङ्ग्रह किया गया है। वे आरम्भ में ही रूढ, यीभिक और मिश्र शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखने की प्रतिज्ञा भी करते हैं। खुरपत्ति से रहित, प्रकृति तथा प्रत्यय के विमान करने से भी अन्वर्यक्षीन शब्दों को रूढ कहते हैं—जैसे आसण्डल आदि। कुछ आचार्य रूढ अव्दों को भी खुरपत्ति मानते हैं, पर उस खुरपत्ति का प्रयोजन केवल वर्णा- पुत्री का ज्ञान फराना ही है, अन्वर्य प्रतीति नहीं। अत. अभिधान चिन्तामणि में सह्पहीत शब्दों भे प्रथम प्रकार के शब्द रूढ है।

दूसरे प्रकार के शब्द यौगिक हैं। शब्दों के परस्पर अर्थानुगम को योग

नहते हैं। यह योग गुण, किया तथा अन्य सम्बन्धों से उत्पन्त होता है। गुण वे कारण नीलक्ष्य, जितिक्य, कालक्ष्य हन्यादि गल्य प्रकृत किया वे सारण नीलक्ष्य, जितिक्या के सम्बन्धों से उत्पन्त होने वाल अल्टा, धाता इत्यादि हैं। अन्य सम्बन्धों से स्वस्वाधी से उत्पन्त हुने वाल अल्टा, धाता इत्यादि हैं। अन्य सम्बन्धों से स्वस्वाधीयत, जन्य, जनव, धार्यधारक, पतिकल्प, सक्ष्य, वाह्यवाहक, आप्रयन्त्र अस्य प्रवाद प्रवाद प्राव पात कर्या के स्वस्वाधीय वाक्य क्ष्य द्वा कर्यों से स्वधिवाक्ष क्ष्य या प्रत्य जोड़ हैने से स्वस्वाधि प्रवाद प्रवाद कारों में पाल भुन, पत, नेतु, क्षव्य परिप्राणित हैं। यवार—भूम्-पतुष् —भूमान, धन + इत्न-धनी, क्षि + अण — श्रेव, दण्ड + इत्य-धनी, क्षि में अण्य में स्वाद क्ष्य के स्वद्धां के निव्यन्त कर्यों के नेति से स्वाद किया है। उत्पन्त के उक्त प्रकाद के सभी सम्बन्धों से निव्यन्त कर्यों को नेति से स्वाद दिया है। उन्होंने भूल क्लोकों के किय प्रवाद विचा है। इत्य प्रवात हो अतिरिक्त जीवाधिक वृत्ति के प्रवात किया है। इत्य प्रवात स्वाद के सम्बन्ध के स्वात क्ष्य के प्रवाद के स्वात है। इत्य प्रवात हो साम के उत्त समय तक प्रवित्त कीर साहत्व के अव्यवह का क्ष्यों के सम्बन्ध हमा के उत्त समय तक प्रवित्त कीर साहत्व के अव्यवह का क्ष्यों के सम दिया है। इत प्रवात हिसा है। यहाँ कारण है कि यह बोण सन्द ने अववह का क्ष्यों का विद्या है। यहाँ कारण है कि यह बोण सन्द ने अववहत का क्ष्यों का विद्या है। यहाँ कारण है कि यह बोण सन्द ने अववहत का क्ष्यों का विद्या है। यहाँ कारण है कि यह बोण सन्द ने स्वाहत्य के अववहत का क्ष्यों के विद्या है। इत्य कीर साय

टीया में नाममाला यो 'अभिधानियन्तामणि' नाम दिया पमा है । सम्भवत यृत्ति पा नाम 'तरवनीधिवधिवी' है। इस धन्य में गावद प्रमाण्य वामुनि एक व्यक्ति से लिया गया है। व्युट्तिस धनपाल और प्रपन्न से ली गयी है। विदास विस्तार बाजरपति एक अग्यो से लिया गया है। इस प्रचार वे जिग्हे प्रमाण मानते हैं उन प्रधान आवायों वे नाम उससे हैं। वासुक्त और व्यक्ति के आधार पर वे गावद प्रतीत होया है कि आवाय पर वे गावद प्रतीत होया है कि आवाय है निवस्त के व्यक्ति प्रमाण मी सहायता तेते हैं। यह प्रतीत होया है कि आवाय है स्वन्द के व्यावस्त एन-मन्य मी पर्याप्त आवीचना हुई है अतः वे इस ग्रन्थ में प्रमाण देते में प्रारम्भ से ही विशेष सावयान है। 'व्यक्तिधान विनासिया' के प्रयोद वाप्त के व्यवस्त से परिविष्ट है। अनेवार्स सहगद हती या पूरन प्रन्य है।

अर्थायां नहीं करता है । हैतिहार को अरोक दूरिय से महत्वपूर्ण है । हितिहार की दूरिय है । हम बाग बाग बढ़ा बहुत है । हम बच्च ने स्वोधक दूर्ति दीवा स पूर्व-बर्ती निम्मानिश्चित १६ उत्थवारों तथा ३९ अन्यों का उत्सेश किया है । ग्रन्थकार है —

प. अमर २. अमरादि, १. अलह्बारपृत् ४. आगमविद्, ५. उत्पल, ६. बाप्त,प. बामन्दिन, ८ वापिदास ६. बौदिस्य, १०. कौशिक, ११. सीरस्यामी

१२. गौड, १३ चाणवय, १४. चान्द्र, १४. दित्तल, १६. दुर्गे, १७. प्रमिल, १६ धन्मल, १६ धन्वन्तरी, २०. गन्दी, २१. नारद, २२. नैरुक्त, २३ पदार्थयिद्, २४. पालकाप्य, २४ पौराणिक, २६. प्राच्य, २७. दुद्धितागर, २८. बीढ, २६. भटटतीत, ३०. शिट्ट, ३१. भरत, ३२. भापुरि, ३३. भाष्यकार, ३४. भीज, ३४. मनु, ३६. माध्यकार, ३४. भीज, ३४. मनु, ३६. माध, ३७. पुनि, ३८. यात्रवस्क्र्य, ३६. यात्रिक, ४०. लीक्किक, ४९. तिङ्गानुवासनङ्कत, ४२. वात्र्यट, ४३. बाचस्पति, ४४. वासुक्त, ४४. विष्वदस्त, ४६. बोजयन्तीकार, ४७. वैद्य, ४८. स्थार्ड, ४८. साव्यक्त, ४०. शास्त्रक, ४०. शास्त्रक, ४१. थीहर्ष, १४. स्वान्त्र, ४४. स्वान्त्र, ४४. हलायुय तथा ४६. इडय ।

प्रन्यो के नाम इस प्रकार है— १. अमरकोश, २. अमरटीका, ३. अमर-माला, ४. अमरशेष, ४. अर्थ-लास्त्र, ६. आगम, ७. चान्द्र, ८. जैन-समय, ६. टीका, १०. तकं, ११. जिपटिआलाकापुरुपचिरत, १२. हयाश्र्य महाकास्य, १३. धतुर्वेद १४. धातुपारामण, १४. नाट्यणास्त्र, १६. विषष्ट्र, १७. पुराण, १८. प्रमाण-मीमासा, १६. भारत, २०. महाभारत, २२. माला, २२. योगशास्त्र, २३. लिड-गानुणास्त्र, २४. नामपुराण, २४. विधुपुराण, २६. वेद, २७. वैजयन्ती, २८. शावटायन, २४. श्रुति, ३०. सहिता तथा ३१. स्मृति ।

इस कोश में व्याकरण वार्तिक, टीका, पाँठ्जका, निबन्ध, सहग्रह, परि-शिष्ट, कारिका, कालिन्तिका, निषण्टु, इतिहास, प्रहेलिका, किवदिल, शार्ती आदि की भी व्याख्या और परिभाषा प्रस्तुत की गयी हैं। इन परिभाषाओं से साहित्य के अनेक सिद्धान्तो पर प्रवाश पडता है।

आरम्भ में ही आषार्य नहते हैं कि यह प्रयास नि.श्रेयस, अयांत् मुक्ति के लिए हैं। आरम-प्रशासा एवं परिनन्दा से बया प्रयोजन ? अत. जैन-सम्प्रदाय की हरिट से भी इससे धार्मिक सामग्री पर्याच्य रूप में मिलती हैं। इन्हें, मीरिक्त सिश्च अपने कि ती वो ने कम वर्णित हैं। पहले निष्य अपने ने विभागों का वर्णन कर युक्तादि जीवो ने कम वर्णित हैं। पहले नाज में पापदारि अदगों के सहित देवाधिदेव, वर्दमान भूत घित्यत्व अहं लो का वर्णन किया गया है। इसरे काण्ड में महत्त देवो ना वर्णन किया गया है। इसरे काण्ड में महत्व देवो ना वर्णन किया गया है। सिसरे में अहंगों सहित तर्थञ्जों का यंगन निया गया है। इसरे एक इन्द्रिय वाले पृथ्वीवाधिक सुद्ध पृथ्वी, बालू रेत स्टर्गाट, जलकाधिक, हिम, वर्ष आदि, तेवाचायिव—अहवारादि, वायुपायिव—प्रवाद वनस्पनिवाधिक, अंबालादि, से इन्द्रिय वाले जीव—काल्डनेट, सुण, हिम आदि जीव; सीन इन्द्रिय वाले जैसे पिपीलक, पीलक; पाद इन्द्रिय वाले

जीव जैसे मकडी, भ्रमर आदि; पाञ्च इन्द्रिय वाले जैसे स्थल चरपणु, तेचर पट्टी, जलचर, मत्स्यादि, देव, देवता तथा नारकीय का वर्णन मिनता है। पीचवे मे अद्योगोसिंहत नारकीय जीवो का वर्णन तथा छठे काण्ड मे साधारण तथा स्थप णटत हैं।

जीवो की यतियाँ पाँच होती हैं; यथा १, मुक्तयित, २, देवगति, १, मनु-प्यगति, ४, तियंगति तथा ४, भारकगति । मतः जीव पाँच प्रवार के होते हैं— मुक्त, देवः मनुष्यः, तियंञ्च और नारकः । १० प्रभवः, प्रमु २, मान्यंभवः, ३, ययोगद्र ४, सम्भूतविजयः ४, भद्रवाहु और ६० स्यूजमद्रः ये छः श्रुतकेवली चहे जाते हैं। तराम्बात् तीनों कालों मे होने वाले २४-२४ तीयंड्वांगे के जन्म के साथ ही होते वाले अतिवायों वा वर्णनं हैं।

श्रातुओं के सम्बन्ध में 'अभिद्यान चिन्तामणि कोग' में बडी ही मनोरण्जक जानकारी निक्तती है। ऋतुभेद से अच्छेक मास में सूर्य की किरमें पटरी-बदती हैं। 'पूर्वाद वर्धात' इस विष्णह से सूर्य का नाम 'पूर्या' होता है। आधार्य आदि हैं। 'पूर्वाद वर्धात' इस विष्णह से सूर्य का नाम 'पूर्या' होता है। आधार्य आदि के सत्त से न्वेत में १९००, वीवार्य में १३००, अधित में १४००, आपात में ११०० कोर प्रात्त में १९००, अगात्त में १९००, सोर्या में १९००, आपात में १९००, स्वात के स्वात मार्या मार्या मार्या होता है। देवों के ७९ युग = १ मन्यत्रार२०६७२०००० वर्ष। १४ मनुओं में से अस्तेक मनु का स्विति काल इतता है। सार सम्वति है।

उसी प्रकार नाप-तोल परिमाण के नियम में भी तत्नालीन प्रचिति परिमाणी पर पर्याप्त प्रकाश पडता है। 'अभिद्यान चिन्तामणि' के अनुसार दो सहस्र दण्ड अपीत ५००० हाय का एक गब्युति होता है<sup>9</sup>। आचार्य हेमचन्द्र ने

## १. त्रिविधमान बोधक चक

(१) पीतवमान: -- १, गुरुजा- १, रति- ५, गुरुज- १ मायक, १६ मापक - १ कर्ष- १ प्रका- १ वस्त, ४ विस्त- १ कुलिस्त, १०० पस- १ तुला, २० तुला- १ भार. २० मार- १, जाचित (अपने पुरु पर पी)

अपने कोश में सेना का अडगो सहित वर्णन किया है। उक्त वर्णन देखने से प्रतीत होता है कि वे सडग्राम में या तो कभी साथ रहे होंगे या उन्होंने अपनी आंखों से तेना का ग्रहम निरीक्षण किया होगा। उस समय प्रनित्त सेना-पडित पर पूर्ण प्रकाश पडता है। इतना ही नहीं महाभारत के समय की अक्षीहिणी पडति पर भी प्रकाश पडता है।

लगभग महाभारत के समय से ही हमारे भारतीय समाज मे वर्णसदकर होता आ रहा है। समय-समय की अपरिहार्ष परिस्थित के अनुसार यह अवश्य-भावी भी था। किन्तु समाज की उवँच हीने से बचाने के लिए उस प्राचीन काल मे भी मनु महाराज ने वर्णसदकर की समुचित व्यवस्था दी थी तथा सभी प्रकार के मानवों को नागरिवता का सम्मान प्राप्त था। मनुस्मृत् भे निदिष्ट प्रकार के सम्मान ति विश्व करते है। बारच में जन्मी सभी सन्तानों को अपनाने का वह महान् सफत प्राप्त था। इसते समाज सबल बना रहा; किन्तु कुछ शताब्दियों के अनन्तर जब बन्मजात जातियों का प्रावत्य वढ रहा

(३) पाय्यमान — १ अगुल—३ ययः २४ अगुल—९ हस्त, ४ हस्त—१ दण्ड, २००० वण्ड⊸१ कोश, २ कोश—१ गव्यति, २ गब्यति, —१योजन.

|                          | `        | -       |         |           |                         |  |  |
|--------------------------|----------|---------|---------|-----------|-------------------------|--|--|
|                          | -54      | शेजन,   | _       |           |                         |  |  |
| सेना संख्या बोधक चक      |          |         |         |           |                         |  |  |
| नाम                      | गज       | रथ      | अस्व    | पत्ति     | योग                     |  |  |
| १, पत्तिः                | ٩        | \$      | ₹       | ×.        | g o                     |  |  |
| २, सेना                  | <b>B</b> | ą       | 8       | 94        | ₹ 0                     |  |  |
| ३, सेनामुख               | ε        | 3       | २७      | ሄሂ        | 60                      |  |  |
| ४, गुल्म                 | २७       | २७      | =9      | ያቅሂ       | २७०                     |  |  |
| ५, वाहिनी                | 독원       | #9      | 583     | ४०४       | 50                      |  |  |
| ६, पृतना                 | 5.8.3    | 583     | 370     | 9294      | २४३०                    |  |  |
| ७, चमुः                  | 380      | 380     | २१८७    | またえば      | 0350                    |  |  |
| द, बनीकिनी               | २१८७     | 26 ≥0   | ६१६१    | १०६३४     | <b>२१</b> ५७०           |  |  |
| ६. असीहिणी               |          | र१८७०   | ६४६१०   | 906340    | र१६७००                  |  |  |
| ९०. महा- १३६<br>अदरीहिणी | 93880/9  | 1323580 | \35E30X | ७०/६६०६२४ | ४० <sup>/</sup> १३२१२२० |  |  |

 <sup>(</sup>२) द्वयमान — १ कुडय-२ प्रसृती, ४ कुडव-१ प्रस्थ, ४ प्रस्थ-१ आढक १६ आढक-१ खारी

या तब सदकरित वणीं की भी अनेक जातियाँ बनी। यांचार्य हैमचन्द्र के समय प्रचलित सदकरित जातियों के वर्णन से तत्कालीन समाज-व्यवस्था पर प्रकाश पढ़ता है। यद्यपि सभी वर्णों को अपनाने का प्रवास इसमे भी है फिर भी उच्च-नोच का बाद बत्यधिक प्रभावशील या यह सत्य है।

| वर्णसदकरो | ₹: | मात-पित | जाति | बोधक | चक |  |
|-----------|----|---------|------|------|----|--|

|        | 44.41.41.41.4 | t do reach a red andere | 4144                  |
|--------|---------------|-------------------------|-----------------------|
| क्रमीक | पितृजाति      | मातृजाति                | वर्णसङ्कर सन्तान जाति |
| ٩      | बाह्यण        | क्षत्रिया               | मूर्घावसिक्तः         |
| 3      | काह्यण        | वैश्या                  | अम्बस्ट               |
| Ę      | ब्राह्मण      | धूदा                    | पाराशवः निपाद         |
| ¥      | क्षत्रिय      | वैश्या                  | माहिप्य               |
| У,     | धत्रिय        | शूदर                    | चग्र                  |
| Ę      | वैश्य         | सूद्रा                  | करण                   |
| 6      | शूद           | वैश्या                  | आयोगव                 |
| τ;     | शूब           | क्षत्रिया               | धता                   |
| 3      | चूह           | बाह्मणी                 | चाण्डाल               |
| 90     | वैश्य         | क्षत्रिया               | मागध                  |
| 99     | <b>वै</b> श्य | वाह्यणी                 | <b>वै</b> देहक        |
| 92     | क्षत्रिय      | बाह्मणी                 | सूत                   |
| \$ 3   | भाहिष्य       | करणी                    | तका (रथकारक)          |
|        |               |                         |                       |

अभिद्यानचित्रतामणि कोश की विशेषताएँ --

हैमपाद के कोश ग्रन्थ, यिद्येपदा 'अभिधानविन्तामणि कोरा', अनेक पृष्टियो से महत्वपूर्ण हैं। हैमनाद के कोश ग्रन्थों की पहली विद्येपदा यह हैं कि वे कोश इतिहास और सुलना की दृष्टि से बहुत शुरुयवान हैं। विभिन्न प्रन्य समा प्रन्यकारों के चढ़रण विविध हुप्टियों से भाषा सम्बन्धी परिनय प्रस्तुत करते हैं।

दूसरी विदोषता यह है कि धनञ्जय के समान शब्द योग से अनेक पर्यायवाची शब्दों के बनाने का विधान हेमचन्द्र ने किया है किन्तु 'कविक्वया बेयोदाहरणार्चा' के अनुसार उन्हीं शब्दों को श्रष्टण निमा है को कितसम्बन्ध द्वारा प्रचलित एवं प्रमुक्त हैं—उदाहरणार्च पति जावक शब्दों से कान्ता, प्रियतमा, वपू, प्रणीयनी, एव विश्वा शब्दों को या 'इनके समान अन्य शब्दों को जोड देने से यत्नी के नाम और कलक्षाचक शब्दों में बर, रमण, प्रणयी, एवं प्रिय शब्दों को या इनके समान अन्य शब्दों को जोड देने से पतिवाचक शब्द बन जाते हैं।
गीरी के पर्यायवानी शब्द बनाने के लिए शिव शब्द में उक्त शब्द जोड़ने पर
शिवकान्सा, शिवविद्रवसा, शिवविद्रु, शिव अणियनी, जादि शब्द बनते हैं। विमा
का समानार्यक परिष्रह भी हैं। किन्तु जिस अणियनी, जादि शब्द बनते हैं। विमा
का समानार्यक परिष्रह भी हैं। किन्तु जिस अणार शिवकान्सा शब्द प्रहुण किया
जाता है उस प्रकार शिव परिष्ठह नहीं। बत चिन्त-सम्प्रदाय में यह शब्द प्रहुण
नहीं मिला गया है। कलकवाची नीरी शब्द में बर, रमण, शब्द जोड़ने से गौरीबर, गौरीरमण, गौरीण जाबि शिववाचक शब्द बनते हैं। जिस प्रकार गौरीकर,
शिववाचक है, उसी प्रकार शब्द बन जाते हैं, तो भी किद-सम्प्रदाय में इस गब्द
मी प्रसिद्ध नहीं होने से यह शिव के अर्थ में साह्य नहीं है। अत्यव शिव के
पर्याय क्यानी के समानार्यक क्यालाल, क्यालग्रह, क्यालग्रह, क्यालप्त, जैसे
अप्रयुक्त अमान्य ग्रब्दों के ग्रहुण से भी रक्षा हो जाती है। इससे हेमचन्द्र की
नयी सुसङ्ग का भी पता चल जाता है। ब्याकरण द्वारा शब्द-सिद्धि सम्भव
होने पर भी कवियो की मान्यला के विपरीत होने से उक्त शब्दों की कमानारी के
स्थान पर प्रष्ठण नही विया जाता।

तीसरी विदेषता यह है कि सास्कृतिक वृष्टि से हेमजन्द्र के कोसी की सामधी महस्वपूर्ण है । प्राचीन भारत में प्रसाधन के कितने प्रकार प्रचलित थे, यह उनके अधिधानचिन्तामणि कोश से भलीणीति ज्याना जा सकता है । शरीर की संस्कृत बरने को परिकर्म, उबटन लगाने को उत्सादन, कस्तूरी कुड्कुम का लेप लगाने को अहमराग, चल्दन, अगर, कस्तूरी, कुड्कुम के मिश्रण को 'चडु समस् 'चर्र', लगर, कड्कोल, कस्तूरी, चदन प्रच के मिश्रिय लेप को 'यज्ञ बर्दम' और सस्कारार्थ लगाये जाने वाले लेप का नाम वर्ति शा वाशानुलेपिनी वहा गया है।

उसी प्रकार प्राचीन काल में पुष्पमालाएँ भिन्न-भिन्न प्रकार से पहली जाती थी । उसने विषय में भी विविध नाम इस कोल में प्राप्त होते हैं। प्रया माल्यप्, मालाहक--मस्तक पर धारण की जान वाली पुष्पमाला, गर्भक--वालो के बीच म स्थापित पुष्पमाला, प्रश्नस्टक्स्--घोटो में लटकने वाली पुष्पमाला स्वापनस्--तामने स्टक्ती हुई पुष्पमाला, विवास-- वाली पर तिराधी लटकती हुई पुष्पमाला, प्राप्त-- काल पर स्वापन स्वपन स्वपन स्वापन स्वपन स्वपन

<sup>&#</sup>x27;१. अभिधां विन्तामणि - ३।२६६.

पाश्या-स्त्रियों के जूडे में लगी पूर्व माला।

इसी प्रकार कान, कण्ड, गर्दन, हाय, पैर, कमर इत्यादि विभिन्न अवगो मे धारण किये जाने वाले आभूषणों के अनेक नाम आये है। इससे मालूम होता है कि प्राचीन समय मे आभूषण धारण करने नी प्रचा कितनी अधिक भी। मोनी की १००, १००८, १०८, ४१४४, ५४, ३२, १६, ८, ४, २, ४, ६४ विभिन्न प्रचार की लब्दियों की माला के विभिन्न नाम आये हैं।

सामान्य ित्रयों की साही के नीचे पहले जाने वाने वहन का नाम है 'चलनी'। जैसे लहेंगे के लिए चलतन्क अपना चण्डातक शन्द आते हैं। पुणी-स्पित्त या विवाहादि के समय मित्रों के द्वारा, नौकरों के द्वारा हठपूर्वक जो पपड़ा माल खीन लिया जाता है उसका नाम पूर्णवान, पूर्णानक होता है। सहगीत-कला के विपय में हेमचन्द्र के कौशा के अनुसार उस समय बीगा को दो भेद थे। बाटमयी बीगा और शारिरो बीगा, एक में तार में दूबरे में कठ से उक्त स्वरों भी उस्पित्त होती थी। इस प्रकार सस्कृति और सम्यता की वृद्धि से यह को । बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिभिन्न वस्तुओं के ज्यापारियों के साम तथा व्यापार योग्य अनेक वस्तुओं के नाम भी इस कोश में सह गृहित है। प्राचीन समय में मच वानों की अनेक विशियों प्रचलित थी। जहद मिलाकर दनाये गये मच को मान्यासन, गुड़ से बने मद्य को मैरेय, वावल जवालकर दैयार मख को गर्नह कहा गया है।

गायों के भी बच्चयणी, धेनु, परेप्टु, मुस्टि, कल्या, मुक्ता, करटा, कञ्जुला होणबुन्धा, पोनोध्नी, धेनुत्या निवकी पलिकती, समासभीता, सुकरा बरसला हरवादि गमा को देखने से आवृत्त होता है कि उस समय गौ-सम्पर्धी बहुत महत्वपूर्ण यो । विभिन्न प्रकार के बोडो के नामों मे जात होता है कि प्राचीन भारत में कितने प्रकार को घोडे बात में लारे वाते थे, साबुदारी, मुनुल, करब, श्रीनृशकी, पश्चमद्र, कर्क खोबाह, फियाह, नीसका, सुरूहक, बोख्यान, कुलाह, उक्ताह, शोष, हिर्रक, सुनुल, हताह तथा अध्यनेष के घोडे को युष्टु कहा गा स

मुत्ती (212९८)-वडी साली, यन्त्रणी या नैलिकुटिन्यका (३12९८)-छोटी साली इत्यादि नामी को देखाने से अवगत होता है कि उस समय रोस्टी हाली के साथ हैंसी मजाक फर्चने वी प्रथा थी। साथ ही पत्ती की मृत्यु के पश्चात् छोटी साली से दिवसह भी किया जाता था इसीलिये उसे कैलिकुटिन्यका वहा गया निष्कुट-घर के पास वाला बसीचा, पौरक-मौब के बाहर वाला बसीचा, आफ्रीड-कीडा का बसोचा, उद्यान, प्रमदवन-राजाओं के अन्त पुर योग्य बसीचा पुष्पवटी-प्रनिको वा बसीचा, अद्भाराम-प्रसीदिका-छोटा बसीचा, ये नाम भी सास्कृतिक दृद्धि से महत्वपूर्ण हैं। इसी प्रकार मसाने, अद्भार, प्रवद्भा ने नाम, माला, सेना, के विभिन्न नाम, वृक्षनता, पशुपश्ची एव धान्य आदि के अनेक नवीन नाम आये हैं।

'अभिञ्चानचिन्तामणि' की कुल जनेक सख्या ९४४२ है जो प्राय अमरकोण के बराबर ही हैं, किन्तु अभिञ्चानचिन्तामणि में नाम और उनकें पर्याट अस्पिधिक सख्या म कहीं-कहीं पुगनी सख्या तक से दिये गये हैं। इनमें स्वोचन वृत्ति से किप्ता पर्याय सख्या जोंड दी जाय तो उत्त सख्या कहीं-कहीं क्षमरकोण से तिपुनी-चौगुनी तक पहुँच जाएगी। उदाहरणार्थं- अभिञ्चानचिन्ता-मणि से सूर्ये के ७२ नाम आये हैं, जबिक असरकोण से ३७, किरण के ३२, अमरकोण से २९; चन्द्र के ३२, असरकोण ये २०, थिव के ७७, अमरकोण से ४६, गोरी के ३२, अमरकोण से ९७, बह्या के ४०, अमरकोण से २०; विष्णु के ७४, अमरकोण से ३२, और अमिन के ४१, अमरकोण से ३४ नाम है।

इसी प्रकार 'अमरकोल' से अवर्शित चन्नवित्यो, अर्धचन्नवित्यो, उत्स-पिणी सपा अवस्थिणी, काल के तीर्थंडकरो एव उतके साता पिता, वर्णेविन्ह्न और वथ लादि का भी साइगोषाइटा वर्णन प्रस्तुत सन्य से दिया स्था है। इसके अतिरिक्त अमरकोल से अल्पसंख्यक निर्देश, पर्वतो, नगरो, शाला नगरो, शोज्य प्रवासों के पर्यायो का वणन किया गया है, 'अतिश्वान' चत्तासणि' से सगमग एक दर्जन निर्देशा, उदयाचल, अस्ताचल, हिसाचल, विद्य आदि देढ़ वर्णन पर्वतो, गया, वाणी आदि सन्त पुरियो के साथ नाम्यकुडन, निधिता, निषधा, विदर्भ लगभग देड़ वर्जन देशो, वालसीनि, ब्यास, याजवल्कय लादि अन्यरार, महर्पियो, लिश्चित्यादि २० जनाची और साइग्लेशाइय, ज्ञहाव्यवेश वे साथ सर्वत्य, सेर, पीवर, लडडू आदि विविध भोज्य पदार्थो तथा हाट-बाजार आदि अनेन नामा वे पर्याय दिये यये हैं। इस प्रत्य क्षी महत्वपूर्ण विशाय्द्रता यह है नि प्रत्यवारोक संत्री के अनुसार विवहाई प्रसिद्ध सत्य योगिव पर्यायो को पत्ता सरने पर्योत्त सब्या स पर्याय वनाये आ सनते हैं, विन्तु क्षायको मे उक्त या सन्य विश्वी भी सैली के पर्याय निर्मित वरते की पर्यो तल नहीं की गई है। क्रपर निरिष्ट विवेचन से यह स्पष्ट है कि अमरकोश की अपेक्षा यह श्रेष्टनम सस्कृत काम है। अतपुर यह क्यन सत्य है कि आचार्य हेमचन्द्रपूरि ने इस प्रत्य की रचना कर सस्कृत साहित्य के शब्द-धाण्डार की प्रप्रुप्प रिमाण म वृद्धि की है।

जहीं प्रस्तों के जयों में मत-भेद उपस्थित होता है यहीं हेमचन्द्र अन्य प्रस्त तथा ग्रन्थकारों के बचन उदयन कर उस मत-भेद का स्पर्टीकरण करते हैं। यपा-हैमचन्द्र ने गूँगे बहरे के लिए 'अनेउपूक' शब्द को ब्यबहुव किया है। इनके मत में 'एडपूक' 'अनेकसूक' और 'अवसक्यूति' ये तीन पर्याय पूटने-बहरे के लिए आये हैं, इन्होंने सूक तथा अवाक् ये दोनो नाम ग्रहणे के लिए किये हैं। 'गैतापक' में मूक के लिए जब तथा कब पर्याय भी यतलाये हैं। इसी प्रमह्म में मताभन्तता बतलाते हुए 'कलमूकस्त्ववाक्युति' इतिह्नायुग्ध क्लेडोर्जि अवकं-रोपि मूब अनेडपूक, 'अन्यो ह्यकेडपूक' स्यात् 'इति भागूरि अर्थात् हलायुग्ध के मत म कन्ये को अनेबपूक नहा है। बेजयन्तीकार ने जब की 'अनेबपूक' कहा है अपार्टिक है।

हेमचन्द्र के संस्कृत कोश 'अधिधानचिन्तामणि' में अनेक शब्द ऐसे आये हैं जो जन्य कोशा म नहीं भिलते। अमरकोश म सन्दर के पर्यायवाची १२ शब्द दिये हैं तो हेमचन्द्र ने २६ शब्द बतलाये हैं। इतना ही नही हेमचन्द्र ने अपनी वृति म 'लडह' देशी शब्द को भी सौन्दर्यवाची माना है। एक ही शब्द के अनेक पर्यायवाची श॰दा को ग्रहण कर उन्होंने अपने इस कोश को खूद समृद्ध बनाया है । सैकडो ऐसे नवीन शब्द आये हैं जिनका अन्यत्र पाया जाना सम्भव नहीं। यथा- जिसके वर्ण या पद भुष्त हो, जिसका पूरा उच्चारण नहीं किया गया हो उस वचन का नाम 'प्रस्तम्', यूक सहित बचन का नाम 'बम्बूकृतम्' आया है। शम वाणी का नाम कल्या, हर्षेकीडा से युक्त वचन के नाम चर्चरी चमेरी एव निन्दापूर्वक उपालम्भयुक्त वचन का नाम परिभाषण आया है। जल हए मात के लिए भिस्सदा और दिन्धका नाम आये है। येहूँ के आटे के लिए समिता (३।६६) और जी के आटे के लिए जिस्कस (३।६६) नाम आये हैं। नाक की विभिन्न बनावदे बाले व्यक्तियों के विभिन्न नामों का उल्लेख भी शब्द सद्भवतन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चिपटी नाक वाले के लिए नतनासिक, अवनाट, अवटीट. अवभ्रट, मुकीली नाकवाले के लिए-खरणस, छोटीनाक वाले के लिए 'न शुद्र' श्रुर के समान बडी नाक्याले के लिए-श्रुरणस एव ऊँनी नाक वाले के

लिए उन्नत क्षस्य सह्मतित किये गये हैं। निर्वीरा (३।१९४) पति-पुत्र से हीन स्त्री, नरागलिनी (३।१९४)-जित्र स्त्री के दावी या गूंछ ने वाल हो; भानवीय-दायी जांत , सीम्य-चायी जांल (३।२६६), हुलुत्तम्-जीम नी मैल, वितृत्तान्तांत की मैल (३)२९९), हावल प्र-पुत्र को का प्राला वर्तम्-क्ष्मके का प्रात्त गोपानवी-(६।४४९)-हाव के भीवर जमे हुए पानी येक्ने का प्राप्त गाम, गोपानवी-(४।७५)-हापर छाने के भीवर जमे हुए पानी येक्ने का प्राप्त का प्राप्त गोपानवी-(४।७५)-हापर छाने के लिए लगायी गयी लक्की, निवस्क (४।६९)-लिसमे बोधन स्थानी पुनायी जाती है वह लक्कड़ी, रूप्यम् (४।११२-११३)-सीना, चांती, तींचे का सिल्यन, प्रत्योक्षक-निश्चित सोना-चांती। तिन्त्रका (४।११७) कुएँ पर रस्ती बौधने के लिए काष्ट भी बनी चरली, आदि ये शब्द अपने भीतर सास्कृतिक इनिहास भी समेटे हुए हैं।

हेमचन्द्र का कोश-साहित्य में स्थान- यद्यपि व्याकरण, उपमान, कोश, आप्त-बाक्य, व्यवहार आदि को व्युत्पन्न शब्द का शक्तिग्राहक बसलाया है तो भी उनमे व्याकरण एव कोश ही मुख्य हैं। इनमें भी व्याकरण के प्रकृति-प्रत्यय-विश्लेषण द्वारा प्राय यौगिक शब्दों का ही शक्ति ग्राहक होने से सर्वविश्व रूढ, यौगिक तथा योगरूढ शब्दो का अवाध ज्ञान कीश के द्वारा ही हो सकता है। इस दृष्टि से हेमचन्द्र का स्थान न केवल गस्कृत कीम ग्रन्थकारी में अपित सम्पूर्ण कीम साहित्यकारो मे अक्षुण्य है। 'केपाश्च' कहकर अन्य शरदी का भी इनके कोश म स्थान है। उन्होंने तत्कालीन समय तक प्रचलित एव «यबहुत सभी शब्दो को अपने कोश में स्थान दिया है, यह उनके कोश की सर्वश्रेष्ठता का एक कारण है। उनके कीश जिज्ञासुओं के लिए केवल पर्यायवाची शब्दों का सङ्कलनमात्र नहीं है अपितु इसमें भाषा सम्बन्धी बहुत ही महत्वपूर्ण सामग्री सङ्कलित है। समाज और सरकृति के विकास के साथ भाषा के बद्दग-उपाइगो मे भी विकास होता है और भावाभिन्यञ्जना के लिए नये-नये शब्दो की आवश्यकता पडती है। कोश नवीन तथा प्राचीन सभी प्रकार के शब्द-समूह का रक्षण और पोषण परता है । हेमचन्द्र ने अधिकाधिक शब्दो को स्थान देते हुए नवीन और प्राचीन षा समन्वय उपस्थित किया है । यथा-गुप्तकाल के भुक्ति-प्रान्त, विषय-जिला युक्त-जिने का सर्वोच्च अधिकारी, विषयपति-जिलाधीश, शौल्किक-चुड्गी विभाग का अध्यक्ष, गौल्मिर-अड्मल विभाग का अध्यक्ष, वलाधिकृत-सेनाध्यक्ष, महा-वलाधिकृत्-फील्ड मार्शल, अक्षयपटलाधिपति-रेकार्ड कीपर-इत्यादि नये घन्द इसमे ग्रहण किये गये है।

हेमचन्द्र के 'अभिद्यानचिन्तामणि कौश' के स्वीपज्ञ वक्ति में अनेक प्राचीन आचार्यों के प्रमाण आये हैं। अनेक शब्दो की ऐसी ब्यूरपतियाँ भी उप-रियत की गयी हैं जिनसे उन शब्दों की आत्म-कथा लिखी जा सकती है। शब्दों में परिवर्तन किस प्रकार होता रहा है, अर्थ विकास की दिशा कौनसी रही है, यह भी बत्ति से स्पष्ट होता है। उदाहरणाय-भाष्यते भाषा, 'बण्यतेवाणी' श्रुयते श्रुति , विगतो ग्रवो भर्ता अस्याः विश्ववां समूख लपन सलाप , सम्मूख कयन भड़रूया, पण्डते जानाति इति पण्डित पण्डा बद्धि सञ्जाता अस्येति वा. इत्यादि । इन उदाहरणा से स्पष्ट है कि शब्दो की ब्युत्पत्तियाँ कितनी मार्यंक हैं । अत स्वोपभवत्ति भाषा के अध्ययन के लिए बहुत आवदयक है। शब्दों की नि॰ रित के साथ उनकी साधनिका भी अपना विशेष महत्व रखती है। समिधानचिन्तामणि और भाषा विज्ञान - भाषा-विज्ञान की दिन्द से हैस-चन्द्र मा 'अभिधानचिन्तामणि मोरा' वडा भूल्यवान है । हेमचन्द्र के शब्दों पर प्राहर्त, अपन्न स एव अन्य देशी भाषाओं ने मध्दों का पूर्णत प्रभाव परिलक्षित होता है। अनेव शब्द को बाह्मनिक भाषाओं में दिखनायी पहते हैं। वृद्ध शब्द भाषा-विज्ञान ने समीकरण, विषमीकरण इत्यादि सिद्धान्तो से प्रभावित हैं। उदाहरणार्थं - १. पोलिका ( शहर )-गुजराती मे पोणी, वृजमापा मे पोनी,

भोजपुरी से पिउनी, हिन्दी-पिउनी, र. मोद को लह्दुपण्य ( नेप ११६४ )-हिन्दी-लह्ह, गुजराती-लाह, मराठी सथा राजस्थानी-लाह.

३. चोटी (३।१३६) -हिन्दी-चोटी, गुनराती-चोणी, राजस्यानी-चोडी मा

४. समी मन्दुकगेन्दुवी ( ३।३५३ )-हिन्दी-गेन्द, बजबापा-गेन्द, मराठी-गेन्द

हेरियो - गूढ़ पुरुष ( ३।३६७ )-जनभाषा भ-हेरहेरना, गुजराती-हेर

६. सरवारि ( वा४४६ )--श्रजमाया--सरवार, मराठी--सलवार, गुजरानी--सरवार ७. जद्रगली निर्जल ( ४)१६ )--श्रजभागा, हिन्दी तथा मराठी--ज्यल

प्रस्ता (१००० (१०००) — प्रत्यसाया, १६०० वर्षा वराठा---वर्षा
 प्रास्ती दिनऊ (१०००) — प्रत्यसाया तथा गुजराती--वाननी

हिन्दी-धलमी तथा छ ननी, राजस्यानी-वालमी

इस प्रवार भाषा-विभान की दृष्टि से, सास्ट्रतिक इतिहास भी दृष्टि से, श्रान्दशान की दृष्टि से हेमक्ट्र का 'अविधानिक्लामिक कीम' सर्वे ट्राट एवं सर्वाहृगमुन्दर है। किर भी अपन कीम की पूर्णता हुउ चहाने परिविद्य रण दी और काम विसे। सदनन्तर देवी-नाम-माना क्रिक्टर सब्द कीम की ग्रमान्त्र की है। अनेकार्य सटप्रह-आचार्य हेमचन्द्र ने अपना 'अक्षिधानचिन्तामणि योग' ''अनेवार्य सटप्रह'' नायक परिशिष्ट कोश लिखनर पूरा विद्या है। अनेकार्य सद्यह में ७ याण्ड और १६३६ क्लोन हैं<sup>३</sup>। अनुत्रम निम्नानुसार है-(१) एक-स्तर नाष्ट प्लोक १७, (२) डि-स्वर नाण्ड-पलोक ६१७, (३) वि-स्वर दाण्ड-प्रलोव दि ४, (४) चुन्सन याण्ड क्लोन ३५६, (४) प्रन्यम स्वर वाण्ड-प्लोक ४७, (६) पट्स्यर वाण्ड-क्लोन ७ तथा (७) परिशिष्ट वाण्ड-प्लोन ६।

प्रारम्भिक क्लोक में ही तीर्षह्म रो को प्रणाम करते हुए उन्होने वहा है कि अब वे ६ अध्यायों म अनेवार्ष सहग्रह की रचना करते हुँ। जिसमें एक ही बाद के अनेक अर्थ दिये गये हूँ। अनेवार्षक खब्दों के इस सहग्रह से प्रारम्भ एवर- क्षर माहदों से और अन्त पड़कर शब्दों से होता है। यब्दों का कम आदिम अवनारादि वर्णों तथा अनिनम ककारादि व्यञ्जानों के अनुसार चलता है। 'अभि-धान विन्तामणि' में एक ही अर्थ के अनेक प्रयाववांची खब्दों का सहग्रह है किन्तु अनेकार्थ सहग्रह से एक ही कब्द के अनेक अर्थ दिये हैं।

आवार्य हेमचन्द्र ने किच्य महेन्द्रसूरि ने जनने नाम से अनेकार्य सदस्त्रह पर बुक्ति सिक्ति। वृक्ति ने द्वितीय अध्याय के अन्त से स्वय महेन्द्रपूरि ही इस बात को स्त्रीकार करते हैं। इन कोशा से हेमच प्र ने सस्कृत कोशकार ने रूप से कीर्ति प्राप्त की। हेमचन्द्र के समय से तथा उनके बाद भी उनके कोश प्रमाण माने जात से । यह कई उद्धरणों से तिद्ध होता है। उचाहरणाई—

'हेमचन्द्रश्च रुद्रश्चामरीऽय सनातन "

'हमणद्रमण दहरवाम (उस सनातन' में हमचन्द्र ने प्राष्ट्रत एवं अपन्न में साम माला — जिस प्रकार 'क्यब्दानुवासन' से हमचन्द्र ने प्राष्ट्रत एवं अपन्न में का व्याकरण लिखकर कावानुवासन को पूर्णता प्रवान की उसी प्रकार कोम साहित्य में भी उन्होंने 'देशी नाममाला' लिखकर कोम साहित्य को पूर्णता थी। 'देशी नाममाला' के अन्त में हेमवन्द्र ने स्पष्ट लिखा है कि उन्होंने अपने अपन्तरण के परिशिष्ट ने इप में उक्त कोमों भी रचना भी। वृत्ति में उन्होंने लिखा है कि शब्दानुकासन के द में अध्याग का परिशिष्ट देशी नाममाला नोण है। अता यह स्पष्ट है कि आवार्य हेमचन्द्र के मत से उक्त कोम उनके व्याकरण से सम्बन्धित है। देशी नाममाला' उनके प्राकृत व्याकरण का ही एक माण है। 'वाव्यानुवासन में भी उन्होंने क्यब्दानुकासन क्षत्र का प्रयोग व्यापक अर्थ में ही किया है जिसम व्याकरण तथा कोम योगों का अन्तर्मान हो आता है।

१-एकादि पचस्वराव्ययाभिष परिशिष्ठ काण्ड -अनेकार्थ सहग्रह ।

देशी नाममाला से २६७८ देशी शब्दों का सहकलन किया गया है। इसके आधार पर आधुनिक भाषाओं के शब्दों की साहरोगाया ब्युत्पति लिली जा रकती है। वास्तव से देशी नामी का सहग्रह एव सुव्यवस्थित विमाजन वडा ही कठिन कार्य था। हेमचन्द्र स्वय कहते हैं कि देश्य शब्दों का सङ्ग्रह कठिन कार्य है। सङ्ग्रह करने पर भी जनका यहण करना और भी कठिन है और इसीलिए हैमचन्त्र ने यह कार्य हाथों में लिखा।

हेमचन्द्र ने देशी शब्द स्त्रीलिह्य में लिलकर उसे बोली जाने वाली भाषा से सम्बद्ध किया है। यह बोली जाने वाली भाषा सस्कृत अपवा प्राकृत «याकरण के परे थी। इन देशी शब्दों को व्युत्पत्ति सस्कृत से नहीं हो सकती थी। अत हरे निर्फक शब्दों का सह्यह कहकर डा० श्रूवर महोदय ने हेमचन्द्र को आलोचना की है, किन्तु डा० बूलर आलोचना करते समय हेमचन्द्र के मन्तव्य की समझ नहीं पाये। प्रो० युरकीश्चर वेचर्जी के स्वसम्पादित 'देशी नाममाना' के प्रस्तावना से इस प्रका पर युक्ति सङ्गत विचार किया है तथा हैयचन्द्र के आलो-चका को समुचित उत्तर दिया है। 'देशी नाममाला' में लिखित उदाहरणों के सम्बन्ध्य से प्रो० पित्रेल ने उन्हें मुखेतापूर्ण बतलाया है तथा कहा कि उनसे लोई समुक्तिक अर्थ नहीं निकल सकता। प्रो० बेनर्जी ने उत्तर देते हुए लिखा है कि प्रदिक्त प्राचाओं को शुद्ध पर में वडा जाय तो उनसे ही सुन्दर अर्थ निकलता है। प्रतेक रित्तव उत्त गायाओं को सुन्दर कविता समझकर पढता है'। छिर भी अनेक गायाओं के सशोधन की अभी भी आवस्यकता है।

q- "These examples are either void of all sense or of an incredible stupidity. It was most disgusting task to make out the sense of these examples, some of which have remained rather obscure to me."

<sup>(</sup>P. 8 Introduction to Desmammala B S S)

<sup>&</sup>quot;If the illustrative gathas of Hemchandra which have appeared to Pischel as examples of 'extreme absurdity' or non sense are read correcting the errors made by the copyists in the manner explained above, they will yield very good sense. A few examples of such corrected readings are given below to make the point clear (P. P. XLIII to LI).

After discussing this point in detail Prof. Bancijce comes

देशी नाममाला ( रमणाविल ) — आवार्य हेमचन्द्र का देशी मददो का यह शब्दकोश बहुत महत्वपूर्ण और उपयोगी है। प्राकृत-भाषा का यह शब्द-माण्डार तीन
प्रकार के शब्दों से युक्त है—तत्सम, तद्भव और देशी। तत्सम वे शब्द है, जिनकी
ध्यनियां साव्युक्त के समान ही रहुकी है, जिनको किसी भी प्रकार का वर्ण-विकार
उत्पन्न नहीं होता, जैसे नीर, कडबर, कण्ड, ताल, तीर, देवी आदि। जिन शब्दों
को साव्युक्त ध्वनियों में वर्ण लोप, वर्णीयम, वर्ण-विकार, अथवा वर्ण-परिवर्तन के
हारा शात करामा आए, वे तद्भव फहुलाते हैं; जैहे अग्र-अयम, इप्ट-इ्ट्ड धर्म
-धन्म, गज-गय, ध्यान-धाण, परवाल्-पच्छा आदि। जिन प्राकृत सब्दों की
ध्युरासि-प्रकृति प्रत्यय विधान सम्भव न हो और जिसका अर्थ मात्र कि पर
अवलन्तित हो तो इन सब्दों को देवस या देशी कहते हैं, जैने अग्र-वित्व । देशी
साममाला में जिन शब्दों का सङ्कलन किया गया है उनका स्वरूप निर्धारण स्वय
आवार्य हैम ने किया है।

जो शब्द न तो क्याकरण से ब्युत्रम्म हैं और न संस्कृत कोगों में निबंध हैं तथा जलभा-गतिक के द्वारा भी जिनका अर्थ प्रसिद्ध नहीं है, ऐसे शब्दों का सकलत इस कोश में करने की प्रतिशा आचार्य होत ने को है। "देस विसेस पिसिद्धों हमणभाणा अग्यत्या हुनित । तस्हा अगाइगाइ अपमद्द मासा निसंसकों देशी" देशी शब्दों से यहां सहाराष्ट्र, विदय्में, आभीर आदि प्रदेशों में प्रचित्तर शब्दों का सह्कलन भी नहीं समस्तम चाहिये। देश विदेश में प्रचित्तर शब्द अनल हैं। अता उनका सहकलन सम्भव नहीं है। अतादि काल से प्रचित्तर साहक अनल हैं। अतादि काल से प्रचित्तर साहक मामा ही देशी हैं। केपकार का देशीं से अग्रियाद रपट्टता उन शब्दों से हैं जो प्राकृत साहित्य की भाषा और उसकी शोलियों में प्रचित्तर हैं, तथापि न ती व्याकरणों से या अलड कार की रीति से सिद्ध होतें और न सस्कृत के

to the conclusion, "As the gathas when read in this way give a good sense, they can no longer be regarded as examples of 'incredible stupidity'. They will be appreciated, II is hoped by every lover of poetry as a remarkable feat of ingenuity worthy of Hemchandra and far beyond the capacity of his disciples to whom Pischel is inclined to ascribe them" (PLI)

कोषों में पाये जाते हैं। इस महान कार्य में उद्यत होने की प्रेरणा उन्हें कहाँ से मिली-यह हेमचन्द्र ने दूसरी गाया और उसकी स्वोपन्न टीका मे स्पप्टीकरण कर दिया है। जब उन्होंने उपलम्य निःरोप देशी शब्दो का परिशीलन किया, तब उन्हें आत हुआ कि कोई शब्द है तो साहित्य का, किन्तु उसका प्रयोग करते-करते कुछ और ही अर्थ हो रहा है, किसी शब्द मे वर्णों का अनुकम निश्चित मही है, किसी के प्राचीन और वर्तमान देश-प्रचलित अर्थ मे विरोध है तया मही गतानुगति से कुछ का बूछ अर्थ होने लगा है। तब आवार्य को यह आकु-लता उत्पत्त हुई कि अरे, ऐसे अपम्रष्ट शब्दों के कीचड में फैंसे हुए लोगों का विस प्रकार उद्घार किया जाय । बस इसी कुतुहलवश वे इस देशी शब्द सङग्रह के कार्य में प्रवृत्त हो गये । हेमचन्द्र ने उपयुक्त प्रतिज्ञा-वाक्य में बताया है कि की व्यक्तरण से सिद्ध न हो, वे वेशी शब्द हैं, और इस नीश में इस प्रकार के देशी गब्दों के सङ्कलन की प्रतिका की गयी है। पर इसमें आधे से अधिक शब्द ऐमे हैं, जिनको ब्युत्पत्तियाँ व्याकरण के नियमों के आधार पर सिक्र हो जाती हैं, जैसे अभयण्यिग्गमी-अमृतानिर्गम । हेमचन्द्र ने सस्कृत शब्द कोश मे इस शब्द के न मिलने के कारण ही इसे देशी शब्दों में स्थान दिया है। इसी प्रकार दीला, हलुल, अइहारा, थेरो शब्द देशी नामगाला मे देशी माने गये है। और प्राकृत ब्याकरण में संस्कृत निष्यन्त ।

इस नीया मे ४०५८ थान्य सन्तित हैं-इसमे तरसम शब्द १८०, गाँमत तद्भव-१८०, संशयनुक्त तद्भव-५२८, अन्युत्पादित प्राष्ट्रत शब्द-१५००, हैं।

वर्णनम से निष्ठे गये इस नोश में व मध्याय हैं और कुल ७६३ गायायें हैं। उदाहरण में इस में इसमें ऐसी अनेक गायायें उद्युत हैं जिनमें पूल में प्रयुक्त प्रवर्श को उपस्थित किया गया है। इन गायाओं का साहित्यक पूरवा भी मम नहीं है। कितमी ही गायाओं में विरहणियों नी वितावृत्ति का मुन्दर विश्वेत्यण विया गया है। उदाहरणों की गायाओं मा रवितावृत्ति का मुन्दर विश्वेत्यण विया गया है। उदाहरणों की गायाओं मा रविताव कीन है, यह विवादार स्पर है। शैली और शब्दों के उदाहरणों को देखने से जान होना है नि इनने स्परिवा भी आवार्य हैंग होने चाहिए। मन्दर निवेचन से मान्य्यम में मिन्यान विहन, अवन्ति, मुन्दरी, गोशन, देवराज, होण, धनपाल, वार्टर्सन, पादित्याचार्य, राहुन्तर, गाय-स माह्य स्पर्थ, राहुन्तर, गाय-स माहद के सार्व प्रवर्शन, मान्य सार्व है। होना भीर अभिमान विहन इन दो देशी काट्यो के मुत्र पाठों के उत्लेश मिनते हैं। ऐसा प्रशित होना है नि देशी काट्यो के अनेश कीम धन्यवार के सम्मुस में सम्मुस में

कोश में सड्यहीत नामों की संख्या प्रो० वेनर्जी के अनुसार ३६७८ है जिनमें यथार्थ देशी वे केवल १४०० मानते हैं, दोप में १०० तरसम, १८५० तद्भव और ५२८ सशयात्मक तद्भव शब्द बतलाते हैं। इस कोश की निम्नाकित विशेषताएँ है—

१- सुन्दर साहित्यिक उदाहरणो का सड्कलन किया गया है।

 सहकालित शब्दो का आधुनिक भारतीय भाषाओं के साथ सम्बन्ध स्थापित किया जा सकता है।

३- ऐसे भवदो का सडकलन किया है, जो अन्यत्र उपलब्ध नहीं है।

४- ऐसे शब्द सह्कलित है, जिनके आधार पर उस काल के रहन-सहन और रीति-रिवाजो का यथेप्ट जान प्राप्त किया जा सकता है।

५— परिवर्तित अर्थवाले ऐसे शब्दों का सडकलन किया गया है, जो सास्कृतिक इतिहास के लिए अरमन महत्वपुर्ण और उपयोगी है।

साहिरियक क्षेत्रक्यं उदाहत यानको से अनेक वायाओ का सरसता, धावतरकता एवं कलागत सौन्दर्य की दृष्टि से गाया-सर्वश्वती तं समाग मूल्य है। इनमें श्रृ गार, रितधावना, नक्ष-विक्ष विषण, धिनश्ते से विलासमान, रण-धृति की धीरता, समोग, वियोग, कृषणी की कृषणता, प्रकृति के विभिन्न क्य, दृष्य, नारी की समुण और मासल भावनाएं एवं नाना प्रकार के रमणीय दृष्य अहकित हैं। विषव की विसी भी भाषा के कोश में इस प्रकार के सरस पर्य उदाहरण के रूप में नहीं मिलते। कोशगत शब्दी का अर्थ उदाहरण देकर अवग्यत करा देना हेमचन्द्र की विनक्षण प्रतिभा का ही कार्य है। उदाहरणार्थं आयावको य बालयविष्य अतिवाद का विलाय है ।

उदाहरणाथ- आयावको य बासयवस्यि आवालय च जलणिय**डे ।** बाहोदिय च आरोतियस्यि आराइय ग्रहिए ॥ १-७० आपवली-चालआतप, आसासय-जलनिकर्ट, आहोदियं-आरोपितम् आराइयं-

कांपवता-चालआतप, वालालय-जलानकट, बाडालय-जारापतम् आराहय-महितम् अर्यं मे प्रयुक्त है, इत बाब्दो का संचार्यं प्रयोग अवगत करने के लिए खदाहरण में निम्नानित गांया उपस्थित की गयी है।

आयावते पर्सारए कि आडोबसि रहंड ! नियदहयं।

आराइय निसयन्दी आवालिटिय पसाएतु ॥ ७० प्रयम वर्षे हे घत्रवाल । मूर्य से बाल आतम के बेल आते पर, जदय होने पर, तुम अपनी स्त्री के ऊपर वयो त्रीय करते हो ? तुम कमलनाल सेवर जल के निवट बेटी हुई अपनी भागों को प्रसल करो । इस प्रवार ७१ प्रतिवात शृश्यारात्सक गरपाएँ हैं। ६५ गामाएँ कुमारपाल वी प्रसान तिपयन हैं तथा रोप अन्य है। आधृतिक भाषा-शहरों से साम्य

देशी नाममाना का महत्व भाषा-विज्ञान की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण है। भारत की प्रान्तीय भाषाओं पर देशी नाममाला से पर्याप्त प्रकाश पडता है। कीश में ऐसे अनेक शब्द सङ्ग्रहीत हैं जिनसे मराठी, करनड, गुजराती, अवधी, वजभाषा और भोजपुरी के शब्दो की व्युत्पत्ति सिध्द की जा सकती है। उदाहरणार्थ-अम्मा (१।५) हिन्दी की विभिन्न प्रामीण बीलियो मे यह इसी अर्थ में प्रयक्त है। चुल्लीह उल्लि-उददाया (१।०७) भोजपूरी, राजस्थानी, व्रजभाषा और अवधी मे जुल्हा, गुजराती म चूलो, बुन्देती मे चूली और खडी बोली में चूरहा, ओडढणें उत्तरियम् (१।१४६) राजस्थानी-औढनी द्रजमापा, अवधी, यजराती-ओडनी । कटटारी खरिका-(२१४) हिन्दी की सभी प्रामीण बीलियों में कटारी, सस्कृत पर्वेरी से सम्बन्ध किया जा सकता है। बन्दीमत-सावम् (२।१) हिन्दी, बगला तथा भैथिली में कन्द, संस्कृत में भी प्रयुक्त । खहडा (खनि) (२।६६) हिन्दी मे खहडा। चाउला (तण्डला) (३।८) हिन्दी मे चावल । देंकनी पिछानिका (४।१४) हिन्दी मे दकनी ।

इसी प्रकार संस्कृति सुचक शब्द भी पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। चदा-

हरणार्थ-केश-रचना, बब्बरी (६।६०)-सामान्य केश-रचना,

(६।६४)-रखें केम बांघने के लिए, फुण्टाः भोतागिर्ज (१११७२)-जूडा बांधने के लिए,

कुम्सी ( २।३४ ) सुन्दर वन से सजाये गये केश विग्यात ,

दुमन्तओ (११४७) वर्षे बाल लपेटना.

-अणराहो (१।२४) सिर पर रगीन कपडा सपेटना,

मीरगी (४।३१) अवगुष्टन,

यसन्तोलस्य (फाम)६१६२, आर्लना (११५३) लुकाछिपी का येल,

अम्बोच्यी-गुष्पलाथी (११६) पुष्पवयन बरने वाली मालिन (११३०)बाता भोजन, आमलय(११६७) अलह्यरण यरने या पर सम्बसमी:

(११६०) सीने के बने वर्णाभूषण, उल्लख्य (१।१६०) वीविमा स्रअस्ति के आभयण.

(११७१) घराव वितरित करने का बर्तन, कोविनी (४१५२) अवरेह्या पानदान,

(७१६७) चन्दनपूर्व । बच्चाय

इस प्रकार यह प्राष्ट्रत- वीश्व साहित्य और संबद्धति विषयक शोध और

अध्ययन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। देशी शब्दों वे सम्बन्ध की सीमाओं का कोशवार ने बड़ी सावधानी से पालन किया है, जिसका बुछ अनुमान हमे उनकी स्वय बनायी हुई टीवा के अवलोकन से होता है। यथा- आरम्भ में ही अज्ज शब्द ग्रहण विया है उसका प्रयोग 'जिन' वे' दर्थ में बतलाया है। टीका में प्रश्न खठाया है कि अञ्ज तो स्वामी का पर्यायवाची आर्य शब्द से सिद्ध होता । इसका उत्तर उन्होंने यह दिया है कि उसे यहा यन्य के आदि में मगलवाची समझ कर ग्रहण कर तिया है। १८ की माथा में अविणयवर शब्द जार ने अर्थ में ग्रहण क्या गया है। टीका में कहा है कि इस शब्द की ब्यूत्पत्ति अविनय वर से होते हुए भी सस्ट्रत मे उसका यह अर्थ प्रसिद्ध नहीं है, और इसलिए उसे यहाँ देशी माना गया है। ६७ वी गाया में आरणाल का अर्थ वमल बतलामा गया है. टीका मे कहा गया है कि उसका वाचिक अर्थ यहाँ इसलिये नही ग्रहण किया गया क्योंकि वह सस्कृतीद्भव है। 'आसियअ' लोहे के घडे के अर्थ मे बतलाकर टीका में कहा है कि कुछ लोग इसे अयस में उत्पन्न आयसिक का अपभ्रं ग रूप भी मानते हैं। उनकी मरकृत टीका में इस प्रकार से शब्दी के स्पटीकरण व विवे-चन वे अतिरिक्त गाथाओं के द्वारा देशी शब्दों के प्रयोग के उदाहरण भी दिये है। ऐसी गायायें ६३४ पायी जाती हैं।

पूर्व प्रत्यों के समान इस अन्य में भी हैमचन्द्र ने पूर्व नेखकों का समुचित उपयोग किया है। देशी नाममाला में उन्होंने २० यन्य-कर्ताओं का एवं दो कोशों का उल्लेख किया है। इन अन्य-कर्ताओं से एक नाम अवस्ति मुन्दरी का है। सम्भवत यह पण्डित राजरेखर की पत्नी होगी जिन्हे राजरोखर ने अपनी 'काय्य-मीमाला' में एक अधिकारिणों के रूप में दिखाया है। हैमचन ने देशी नाममाला में प्रमाणत देवराज, गोपाल, प्रीण, अभिमान-चिन्ह्न, पादलिप्ताचार्य, शीलावक नामक कोशाकारों का उत्लेख किया है। धनपाल की 'पाइयलच्छी नाममाला'उपलब्ध हैं।

४- निधण्ट्-अधिधान चिन्तामणि कोषा, अनेकार्य सग्रह, देशी नाम-साक्षा सम्पादन करने के पश्चात् अन्त मे आचार्य हेमचन्द्र ने 'निधण्ट्रधेप'नामक वनन्दिन कोषा की रखना की। यह उनके प्रारम्भितः क्ष्मिक से विदित होता है । यह बनोपिय ना एक कोषा है। निषण्ट्र में भी ६ काण्ड हैं तथा १६६ क्लोक हैं। इनमें सभी बनस्पतिमों के नाम दिये गये हैं। इसके धृषा, मुख्य, तता, मान, तृण और धाम ६ माण्ड हैं। वैखन-मास्त्र के लिए भी इस नोषा की अद्यक्षित उप-योगिया है। काण्ड विवरण निम्न अनुसार है-

१ ---निषण्डुशेष-प्रारम्भिक स्लोक

निघण्डु शेप : १. वृक्षकाण्ड श्लोक १८६०-२०७०,

२ गुल्म ,, ,, २०७१--२१७४,

इ. लता . . . २१७६--२२२०,

४. भाक ,, ,, २२२१-२२५२, :

५. कुण ॥ ॥ २२५३-२२७०,

६. धान्य ,, २२७१-२२८५,

इस कोश पर अभी तक कोई वृत्ति प्राप्त नहीं होंजी है। इस कोग से हेमचन्द्र का शब्द-शास्त्र का कार्य सम्पूर्ण होंगा है। पञ्चाइस सिह्न तिब हैम शब्दापु-शासन (उनके वृत्तियों सिह्त) तथा वृत्ति सिह्न तिनों कोंग्य एवं 'निवण्ड सेप' मह सब मिनाकर हेमचन्द्र का शब्दायुगातक पूर्ण होता है। इस प्रकार हेमचन्द्र ने गुजरात के शान-पिगामु अध्ययनार्थी के लिए-और इस साध्यम से भारत के शानेच्छु पाठकों के लिये, जब्द-शास्त्र के अध्ययनार्थ वर्षोत्कृद्ध ग्रन्थों को रचना की। विशेष शान प्राप्त करने के इन्बुक पाठकों के लिए उन्होंने निस्तृत जान-कारी से गुक्त वृत्तियों लिखीं। अध्ययन के लिए होमचन्द्र के प्रत्यों का महत्व सर्वेष अध्युग्ण रहेगा। इस प्रकार चालुग्य नरेश सिद्धरान जमतित्व की इन्द्रा वसके वैभव और जब्द स्तर के अनुनार कार्यकर से परिचल हुई और साहित्य की प्रत्येक शाला से सिद्धरान जयसित् के आध्य से गुजरात ने सर्वोक्तप्रता प्राप्त की। इस कह सक्त है कि विद्धरान व्यसित् ने के क्त आधार हैमचन्द्र के इप से एक जीननत निश्वरिवालय खड़ा किया अपितु अध्ययन के शानपूर्ण सन्यों का समूद भी प्रस्तुत किया। एक गुजराती किय ने 'हेम' शब्द पर कोटि कियत है हो के ही कहा है।

हिम प्रदीप प्रगटावी सरस्वतीनी सार्यकय की थु

निज नामनु सिद्धराजे' अर्थाव सिद्धराज ने सरस्यती का हैम प्रदीप बाहानर (नुवर्ण दीपक अथवा हेमचन्द्र) अपना 'सिद्ध'नाम सार्थक कर दिया।। अध्याय: ६

## दार्शनिक एवं धार्मिक-ग्रन्थ

मारत के व्यक्तिक इतिहास में प्रगतिशील वर्मों में जैन-धर्म की गणना होती है। अत इस देश की सरहति के निर्माण में जैन-दर्शन का महत्वपूर्ण स्थान है। सामान्यत जैन-धर्म और हिन्दू-धर्म में कोई विशेष अत्तर नहीं है। जैन-धर्म केवल वैदिक कर्म-काण्ड के प्रतिबच्चो एव उसके हिंसा सम्बच्ची विधानों को स्वी-कार नहीं करता है। वेदों में वर्णित अहिंसा और तप को ही जैनो ने अपनाया है। साधना और वैराग्य की भावना उन्होंने वेदान्त से प्रहण की। अमण पर-

म्परा का जन्मदाता जैन-धर्म है । सत्यतः दो चिन्तन धारायें बहती हैं । पहली परम्परा-मूलक ज्ञान के सरक्षित स्वरूप के अनुगमन पर जोर देती है। वह ब्राह्मण-बादी परम्परा है। दूसरी चिन्तनधारा प्रगति-शील है, ज्ञान को जिकास-भील मानती है, इसमे यज्ञ के स्थान पर आचरण को महत्व है, देवयजन के ऊपर मनुष्यत्व को महत्व है, निः श्रेयस के लिये मानवीय पृष्टपार्य का महत्व है, यह श्रामण्य परम्परा कहलाती है । जैन-धमें का त्रिरस्त-सम्यक् दर्शन, सम्यक् ज्ञान, सम्यक चरित्र हिन्द्-धर्म के भक्तियोग, ज्ञानयोग तथा कर्मयोग का ही रूपान्तर है। इस प्रकार जैन-धर्ने मूलतः हिन्दू-धर्म, विशेषतः वैष्णव सम्प्रदाय के, अधिक पास है । वार्शनिक दृष्टिकोण से भी ब्राह्मणों के सांख्य और योग-दर्शनों के निरी-प्रवरवाद से जैन-धर्म की पर्याप्त समानता है। .स्प्टि और बहा की प्रथक सत्ता का जितना समर्थक कषिल का सौक्य है, उतना ही जैन-दर्शन भी। वेदान्त का मुमुखु या जीवनमुक्त ही जैन-दर्शन का सिद्धजीव एवं थहुँत है। दोनो दर्शन आत्मा की सत्ता की स्वीकार करने हैं, और बहा-साक्षात्कार के लिए आत्मा के विकास पर जोर देते हैं। आत्मा और मोक्ष के स्वरूप सम्बन्ध दृष्टि में रखकर विचार किया जाय सी जैन-दर्शन उतना ही आस्तिक ठहरता है जितना कि बाह्मण दर्शन । जैन-दर्शन आरमा का चरमोहेश्य साधना एवं तपश्चर्या को बताता है, वैदान्त में भी जीवन्मक के लिए बता तक पहुँचना अनिवार्य बनाया गया है।

जैन-परम्परा अत्यन्त विकाल एवं विस्तृत है। यैन-मत का अनिर्भाव वैदिक मत के बाद में हुआ। दियम्बर क्वेताम्बरों का आविभांव २०० ई० दू० में ही चुका था। भद्र, साहूँ आदि दियम्बर स्वेताम्बरों का आविभांव २०० ई० दू० में ही चुका था। भद्र, साहूँ आदि दियम्बर सम्प्रदाय के प्रवर्तक एवं स्कूलभद्र आदि प्रवेताम्बर सम्प्रदाय के प्रवर्तक थाने आति हैं। स्कूलभद्र का परनोक्तवास २५२ ई० दू० से हो चुका था। मध्यप्रुणीन न्याय-शास्त्र के इतिहास में जैनों का एक विवेष स्थान है। अक्तवडक का 'न्याय व्यक्तिक' स्वायी विधानन्त्र का 'क्वोक वार्तिक', सम्प्रकृति के 'पद्रवाने समुक्वय' मन्तिक वार्तिक के 'स्याद्वाद मञ्जरी' इत्यादि प्रन्यों से नेयायिक दृष्टि से जैन सिद्धान्त्रों का प्रतिपादन किया गया है। जैन-धर्म से स्ववेष वडी देन 'स्याद्वाद मञ्जरी' इत्यादि प्रन्यों से नेयायिक दृष्टि से जैन सिद्धान्त्रों का प्रतिपादन किया गया है। जैन-धर्म से सबसे वडी देन 'स्यादयाद वाद' है। उससे सविकत्य पानवीय सान की अतुभृति वृद्ध-कृट कर सरी है। उसते अंतिता की अतुभृति वृद्ध-कृट कर सरी है। उसते अंतिता भीता सम्पूर्ण वीतरावता विन-धर्म का लब्य है।

जैन-धर्म की अनेक शास्त्रायें और उप-शास्त्रायें हैं। जैन-धर्म की परम्परा भारत में आज भी जीवित है। इसका एक मात्र कारण यह है कि पारतीय धर्म एवं दर्शन में जैन-धर्म ना एक विशिष्ट स्थान है। समन्ययवाद, विसे अनेकारा- वाद से पुक्त्रा जाता है—का साक्षात् दर्धन प्रदान कर र्जन-दर्धन ने भारतीय दर्धन मे अपना अन्यतम स्थान बना लिया है। आमण्य विचार-परम्परा का जन्मदाता होने के कारण और अमण संस्कृति का प्रवर्षक होने के कारण आज जैन-धर्म श्रमण प्रधान-जिसमे आचरण को प्रमुखता दी गयो है—बन गया है। हैमचन्द्र के दार्शनिक एवं — प्रमाण मोम्मता

आचार्य हेमचन्द्र ने अपनी सम्पूर्ण साहित्य सर्जना एक विशेष हेतु की पूर्ति अर्थान् जीन-धर्म के प्रचार हेतु की है। अतः उनके प्रत्येक प्रन्य में -फिर वह मान्य हो या स्तुति हो या पुराण हो, जैन धर्म पृद्ध दर्शन के उच्च तहत रत्न इतिस्तित है। उनकी 'बीतराम-स्तुति' अयदा 'द्वानिष्ठका' काच्य, सभी में दार्शनिक तत्त्व पुषे है। फिर भी विशुद्ध दार्शनिक काटि से पणनीय उनका एक मान अपूर्ण प्रन्य है- और वह है उनका 'प्रमाण सीमासा' नामक ग्रन्य।

आवार्य हेमबन्द्र के दर्शन प्रन्य-'प्रशाण मीमासा' घे यदापि उनकी मूल स्वापनाएँ विधिष्ट नहीं है फिर भी जैन प्रशाण-शास्त्र की सुदृढ करने में, अका- ह्य तकों पर सुप्रतिष्ठित करने में 'प्रमाण मीमासा'का विधिष्ट स्थान है। उनके द्वारा रवित 'प्रमाणभीमासा' प्रमाण प्रमेय की साहगीपादग जानकारी प्रवान करने में सक्षम है। अनेकान्तवाद, प्रमाण, पारमाध्विक प्रश्यक की तास्विकता इन्द्रिय-सान का स्थाप-कम, परोस के प्रकार, अनुमानावयवों की प्रायोगिक व्यवस्था, निग्रह-स्थान, जय-प्याजय ह्यवस्था, सर्वक्षत्व का समर्थन आदि मूल विषयों पर इस स्रष्ट्र प्रमथ में विचार किया गया है।

कलि-काल सर्वज्ञ आचार्य हैसचन्द्रसूरि की अस्तिय कृति 'प्रमाण मीमासा' का प्रजाचन पं॰ श्री सुकलाल जी द्वारा सम्पादन किया गया तथा तिथी जैन प्रत्यमाला के द्वारा ई॰ स० १६१६ में प्रकाचन हुआ। 'प्रमाण मीमासा' सूच- वंशी का प्रत्य है । यह अलापाद गीतम के सूची की तरह पाच अध्यायों में विभक्त है और प्रत्येक सम्पाय कणाद या अलापाद के अध्याय के समान वी आन्हिकों में परिसमान्त है। इसमें गीतम के प्रसिद्ध न्यायमूची के अध्याय आन्हिक का ही विभाग रक्षा गया है, जो हेमचन्द्र के पूर्व श्री अकलंक ने जैन बाइमय में घुरू किया था। दुर्माय की बात है कि यह ग्रन्थ पूर्ण रूप से उपलब्ध नहीं है। इस समय तक सूच १०० ही उपलब्ध है तथा उतने ही सूची की पूर्व भी हो। विभा उपलब्ध रहा १३१ की वृत्ति पूर्ण होने के बाद एक नये सूच कराया अराया उन्होंने कुरू विभाग बीर उस अपूर्व प्रत्यान में ही स्विच्छा सम्पयन पूर्ण होने के बाद एक नये सूच का स्वारा उन्होंने कुरू विभाग और उस अपूर्व प्रत्यान में ही स्विच्छा सम्पयन पूर्ण हो जाता है। उपनब्ध सन्य स्व अध्यास कीन आन्हिक सम्पर्य है जो स्वीपसर्वित

सिंहत ही है। सम्भवत बानार्य अपनी बृद्धावस्या में इस फन्य को पूर्ण नहीं कर स्रोके, अयवा सम्भव है कि केप भाग कान पत्रतित हो गया हो। इस फ्रन्य में हैमनन्द्र की भाषा बाचस्पति मिथ की तरह नपी-तुली, शब्दाडम्बर सून्य, सहज, सरल है; उसमें न अति सक्षिप्तता है और न अधिक विस्तार।

सुलनारमक दृष्टि से दर्शन-शास्त्र की परिभाषा का अध्ययन करने वालो के लिए 'प्रमाण मीमासा' महत्वपूर्ण है। घारतीय दर्गन विज्ञा के याद्राण, बीद और जैन इन तीनो मतो की तास्विक परिभाषाओं में और लाक्षणिक व्याख्याओ में किस अकार अगण विकासन, बर्धन और परिवर्तन होता गया यह जान इस ग्रन्थ में अध्ययन से हो जाता है। सूत्र तथा उसकी वृत्ति की मुलता मे अनेक जैन, बौद्ध और बैदिक प्रन्थों का उपयोग उन्होंने विया है। 'प्रमाण मीमासा' का उद्देश्य वेदल प्रमाणो ना चर्चा करना नहीं है। अपितु प्रमाणनय और सोपाय बन्ध मोझ इत्यादि परम पुरधार्योपयोगी विषयो की चर्चा बरना है। हेमचन्द्र ने 'स्वप्रकाशत्व' के स्थापन और ऐकान्हिन 'परश्वागत्व' के खण्डन म बौद्ध, प्रभावर, वेदान्त, आदि सभी स्वप्रकाणवादियों की युक्तियों का संग्रहात्मक उपयोग विया है। खेतास्वर आचार्यों में भी हेमचन्द्र की सास विशेषता यह है नि उन्होंने यहीत ग्राही और ग्रहीय्यमाणग्राही दोनी ना समत्व दिखानर सभी धारावाही जानो मे प्रामाण्य का समर्थन किया है और यह समर्थन करते हत सम्प्रवाम निरपेक्ष तानिकता का परिचय कराया है। यद्यपि वे जिनभद्र, हरिभद्र देवमूरि तीनो ने अनुगामी है तथापि वैधारणा के लदाण सुत्र में दिगम्बराषायें अवलहब, विद्यानन्द, आदि वा शब्दश अनुसरण वारते हैं। जिनभद्र के मन्त्रव्य भा खण्डन न करने, हेमचन्द्र समन्यय करते हैं। अनुमान-निरूपण में भी हेमचन्द्र नै पूर्ववर्ती तानिको के अनुसार बैदिक परम्परा सम्मत निविध अनुमान प्रणाली बा लग्डन नही विचा रिन्तु अनुमान मणाली को ब्यापक बना दिया है जिससे असङ्गति दूर हाँ। गयी।

आचार्य हेमचन्द्र 988

विभाग में आने वाले प्रमाण दसरे विभाग से असड़की में रूप से अलग हो जाते है। दूसरी बात यह है कि सभी प्रमाण बिना खींच-तान के इस विभाग में समा जाते हैं । प्रत्यक्ष अनुभव को सामने रखकर आचार्य जी ने प्रमाण के प्रत्यक्ष और परोक्ष ऐसे दो मुख्य विभाग किये जो एक दूसरे से बिलकुल अलग हैं। इसमे न तो चार्वाक की तरह परोक्षानुभव का अपलाप है, न बौद्ध-दर्शन-सम्मत प्रत्यक्ष अनुमान द्वैविध्य की तरह आगम आदि इतर प्रमाण व्यापारो का अगलाप है, न त्रिविय प्रमाणवादी साख्य तथा प्राचीन वैशेपिक, न चत्रविध प्रमाणवादी नैयाधिक, पञ्चिवध प्रमाणवादी प्रभाकर, पङ्विध प्रमाणवादी मीमासक, सप्त-विध या अव्टविध प्रमाणवादी पौराणिक आदि की तरह अपनी प्रमाण संख्या का अपलाप है। चाहे जितने प्रमाण हो, वे या तो प्रत्यक्ष होने या परीक्ष । इस प्रकार प्रमाण शक्ति की मर्यादा के विषय में जैन दर्शन का या कहें हैमचन्द्र इन्द्रियाधिपस्य तथा अनिन्द्रियाधिपस्य दोनो स्थीकार करके अभयाधिपस्य का ही समर्थन करते हैं।

प्रत्यक्ष का तात्विक विवेचन करते हुए आचार्य हेमचन्द्र की मत है कि इन्द्रियाँ फितनी ही पट क्यो न हो, पर वे अन्ततः है परतन्त्र ही !परतन्त्र-जनित ज्ञान की अपेक्षा स्वतंत्र-जनित ज्ञान को ही प्रत्यक्ष मानना न्याय सङ गत है। स्वतन्त्र आत्मा के आधित शान ही प्रत्यक्ष हैं। आचार्य के ये विचार तत्व-चितन मे मीलिक हैं। ऐसा होते हुए भी लोक-सिद्ध प्रत्यक्ष को साव्यवहारिक प्रत्यक्ष कहकर उन्होंने अनेकान्त दृष्टि का उपयोग किया है।

'प्रमाण मीमासा' से सन्निपातरूप प्राथमिक इन्द्रिय व्यापार से लेकर अन्तिम इत्द्रिय व्यापार तक का विश्वेषण एवं स्पब्दता के साथ अनुभव सिद्ध अतिबिस्तत वर्णन है । यह वर्णन आधनिक मानस-शास्त्र तथा इत्द्रिय ब्यापार-शास्त्र का वैज्ञानिक अध्ययन करने वालो के लिए बहुत महस्व का है।

· आचार्य ने सभी प्रकार के जानों की प्रमाण कोटि में अन्तर्मक्त किया जिनके बल पर वास्तविक व्यवहार चलता है। सभी प्रमाण-प्रकारों को उन्होंने परोक्ष के अन्तर्गत लेकर अपनी समन्वय दृष्टि का परिचय कराया 🖁 । वे इन्द्रियो का स्थतन्त्र सामर्थ्यं भानते हैं। उसी प्रकार अनिन्द्रिय अर्थात् मन और आत्मा दोनों का अलग-अलग भी स्वतन्त्र सामर्थ्य मानते हैं। ये सभी आत्माओ का स्वतन्त्र प्रमाण सामर्थ्यं मानते है श्रमाण सामर्थ्यं मानते है। इसके विपरीत न्याय-दर्गन के अनुसार बेवल ईश्वर मात्र वा प्रमाण सामध्ये इध्य है, किन्तु हेमचन्द्र की दिव्ट से अनिन्द्रिय का भी प्रमाण सामध्यें इच्ट है. इन्द्रियों का प्रमाण-साम-

कार्य भी मान्य है ! ग्रमां श्वमं के विषय से केवल आयन नहीं, मन, आत्मा दोनो का प्रमाण-सामर्थ्य इस्ट हैं !

जैन तार्किकों के अनुसार 'प्रमाण-मीमासा' में भी हेतु का एकमात्र रूप्यथा-मुपपित्त रूप निश्चित किया गया जो उसका निर्दोष सक्षण भी हो सके और सब मतो के समन्वय के साथ जो सर्वभाव्य भी हो। हेतु के ऐसे एकमात्र तालिब रूप के निश्चित करने का तथा उसके हारा ३,४,४,५, पूर्व प्रसिद्ध हेतु रूप के गया सम्भव स्वीकार करने का येथ जैन तार्किया के साथ आवार्य हेम-चन्द्र की ही है। परार्यानुमान के अवयवां भी सक्ष्या का निर्णय थोता वी योगदा के आधार पर ही किया गया है। अवयव प्रयोग की यह स्वतस्या वस्तुत सर्व सहजाहित है। कर्य परम्पराओं में भाष्य ही यह देवी जाती है।

आचार्य हैमचन्द के समय सम्मवतः तत्व-विन्तन मे जल्प, वितण्डा, कथा का चलाना प्रतिष्ठा समझा जाने लगा था, जो छल जाति बादि के बसत्य दाव-पेचो पर ही निर्भर था। हैसचन्द्र ने अपने तर्क-वास्त्र मे कथा का एक चादास्मक रण ही स्मिर किया, जिसमे छल आदि विस्ती में कपट-व्यवहार का प्रयोग वर्ज्य है। "तत्वत रलायें प्रविक्ताति समझ साधन तूषण बदन वाव" (१११२०), कथा बही जो एकमान तत्व-जिजासा की दृष्टि से चलायी जाती है। इस प्रकार एक मान बाद कथा को ही प्रतिष्ठित बनाने का मार्य जैन तार्किका ने प्रशस्त किया है। बाद के साथ ही हैमचन्द्राचाय ने अपनी 'अनाण मीमासा' में जयपरा-जय ध्यवस्था का नवा निर्माण किया है। यह नया निर्माण सत्य और अहिंसा होनी तत्वो पर प्रविद्धित हुना है। यह जय-वराजय की पूर्व व्यवस्था में नहीं पा।

प्रसेव और प्रमता के स्वरूप-जैन वर्षन के अनुसार वस्तुमान परिणामी तित्य है। जब अनुभव न नेवल नित्यता का है और न केवल अनित्यता ना तब किसी एवं आप की मानकर दूसरे आप का बलात मेख बँठाने की वर्षसा दोनो अयो की सुत्य कर मे-जुरूय सरक्ष्य में स्वीवार करना ही न्याय समत है। इध्य-यार्थ की सुत्य कर मे-जुरूय सरक्ष्य में स्वीवार करना ही न्याय समत है। इध्य-यार्थ की सुत्य कर मे-जुरूय कर यह किनाम इंतर-का ग्रह कि ही। इध्य-यार्थ की इंग्रि के ही। इध्य-यार्थ की इंग्रि को स्वीकार किया है। आवार्थ हैमनज्य ने आत्या का स्वरूप ऐसा माना जितम एक्सी परकार माति भी रहे और विस्तर अपना अपना है। अवार्थ के जित्र का स्वरूप ऐसा माना जितम एक्सी परकार मात्र मात्र का उत्तर वाया की एंग्रे। इस मनार हैमनज्य के आत्म विषय किया के वास्तविक उत्तर साथ की एंग्रे। इस मनार हम जुल्यक्स के सात्म विषय के विस्ता के देश हम के अविभावार्थ प्रयत्न वा पूरा हमात्र है। होया के निवाणार्थ लवा सहव्युद्ध के आविभावार्थ प्रयत्न वा पूरा

अवकाण है। इसी व्यवहार-सिद्ध बुद्धि मे-से जीव-भेदवाद तथा टेह-प्रमाणवाद स्थापित हुए जो सम्मिलित रूप से एक मात्र जैन-परम्परा में ही है।

जैन-परम्परा, दृषय-विषय में अतिरिक्त, जह और चेतन जैसे परस्पर अस्यन्त भिन्न, अनन्त सूक्ष तस्यों मो मानती है। स्थून जगत् को सुदम जह-तस्यों पर ही कार्य या रुपान्यर मानती है। सुदम जह-तस्य पर ही कार्य या रुपान्यर मानती है। सुदम जह-तस्य परमाणु कर है। ये परमाणु गृरुप सुदम जह-तस्य आरम्भयाद के परमाणु नी अपेक्षा अस्यन्त मूक्ष्म माने गये है। जैन-दर्शन परिणामवाद को तरह परमाणुओं को परिणामी मानकर स्थूल जगत् वो उन्हों वा क्यान्तर या परिणाम मानता है। आवार्य हैनवन्द्र के अनुसार जैन दर्शन वस्तुत परिणामवादी है। सावक-योग का परिणाम वाद केवल जह तक ही परिमित्त है। भर्नू प्रपच आदि वा परिणामवाद मात्र चेतनतस्वस्पर्शी है। हेमचन्द्र के अनुसार जैन परिणामवाद जड, चेतन, स्थूल, सुदम ममम बस्तु-स्पर्शी है। वह सर्व व्यापक परिणामवाद है। आरम्भ और परिणाम वादों का जैन-दर्शन में ब्यापक रूप परिणामवाद है। आरम्भ और परिणाम को परिणाम तिय और तिपाम केप स्थापक को वारा स्थापन तथा समस्य है। वस्तु मोन-दर्शन परिणामी नित्य और समान रूप सावति के कारण जीन-दर्शन प्रति परिणाम विषय और समान रूप से सावतिक सर्थ प्राप्त के कारण जीन-दर्शन प्रति परिणाम विषय और समान रूप से सावतिक सर्थ प्रति परिणाम हिए सावतिक स्थापक कर स्थापक कर सर्थ सावतिक स्थापक हिए स्थापक हिए स्थापक कर सर्थ सावतिक स्थापक है।

कैन-दर्शन चेनन बहुत्ववादी है, किन्तु उसने चेतन-सत्य अनेक दृष्टि से भिन्न स्वरूप बाले हैं। हैमचन्द्र चेतन को त्याय, सांच्य के समान न, हो सर्वव्या-पक द्रथ्य मानते हैं, न विशिष्टाईत की तरह अणुपात्र ही मानते हैं। न बोड-दर्शन की तरह ज्ञान की निद्रंथ्य द्यारा मात्र । जैनो का चेतन-तत्व, समय चेतन-तत्व मध्यम परिमाणवाले सङ्गीच-विस्तारशील होन ने कारण इस विषय मे

जडद्रव्यो स अत्यता विलक्षण नही ।

'प्रमाण मीमासा' के अनुसार जैन-दर्गन जीवारमा और परमारमा के बीच भेद नहीं सानता । सब जीवरमाका से परमारम-शक्ति एक-सी है और वह साधन पाकर अपन होती भी है । जैन-दर्गन चेदान बहुत्ववादी होते हेए भी जैन दर्गन करा के स्प से बहुए प्रमाल बादी है । प्रष्टांत से अनेकान्त-वादी होते हुए भी जैन दर्गन करा कर से बहुए प्रमाल बादी है। प्रष्टांत से अनेकान्त-वादी होते हुए भी जैन दर्गन का न्वरूप एकान्सत बारतववादी ही है। आवार्य हेमजन्द के अनुसार इन्द्रियजन्म, मितज्ञान और पारमाधिक केवल ज्ञान मे सरय की मात्रा मे अन्तर है, योग्यता अववा गुल मे नहीं। आवार्य अनेम सुद्धवतम भागों की अनिवंचनीयता को मानते हुए भी निवंचनाय भावों को भी यथार्य मानते हैं। जीवारमा और परमारमा मे अभेद की बच्चना हिन्दू-दयान (विदर्भ) ना ही प्रभाव प्रतीत होता है।

'प्रमाण मीमासा' भ जीव-सर्वज्ञवाद सिद्ध किया गया है जो उसकी

एक अन्यतम विदोपता है। आषामैं जी अनुसार हर फोई अधिकारी व्यक्ति सर्वेद्य वनने की शनित रचता है। उनके अनुसार जैन पक्ष निरप्तादरूप से सर्वेत-भारो ही रहा है, जैसा कि म बोद-मरम्परा में हुआ है, और न वैदिक-परम्परा में। इस नारण से पाल्पनिन, अकाल्पनिक, मिशित यानत् सर्वेद्यत्व समर्थक प्रक्रियों सा सङ्ग्रह बनेने जैन प्रमाण-शास्त में ही मिनता है।

जैंग-दर्गन के अनुसार ही आचार्य हेमचन्द्र पर्यायाधिक और हज्याधिक दोनों वृद्धियों को सापेक्ष भाव से तुल्यवल और समान सत्य मानते हैं। द्रब्य के बीच विक्रमेपण करते-वारते अल्ल से सुहमतम पर्यायों के विक्षेपण तक वे सही पूर्वेचते हैं पर वे पर्यायों को वास्तिकता का परित्याम चौड-दर्शन की तरह नहीं करते। पर्यायों बीट द्रव्यों का समन्वय करते-करते एक सत् तरब तक वे पहुँचते हैं। फिर भी वे ब्रह्मावदी की तरह हक्य-भेदों और पर्यायों की वास्तिकता का परित्याम नहीं करते। जैंग-धर्म से बीड परम्परा की तरह न तो आत्यीनकता का परित्याम नहीं करते। जैंग-धर्म से बीड परम्परा की तरह न तो आत्यीनक विक्षेपण हुआ और न वेदान्त की तरह आत्यीनक तमन्वय। इसी कारण वे जैंग वृद्धि के अपरिवर्तिष्णुता आज तक रही है। उत्तम सास्तववादित्व स्वरूप स्थित रहा।

'प्रमाण मीमासा' मे आचार्य हेमचन्द्र ने अनेकान्तवाद सया नववाद का शास्त्रीय निरूपण प्रस्तुत किया है जो जैनाचार्यों की भारतीय प्रमाण-शास्त्र को बिशिष्ट देन है। विश्व के अधिकतम वाद अनेकान्त दृष्टि से शान्त किये जा सकते हैं। अनेकान्त दृष्टि वे द्वारा जैनाचार्यों ने देखा कि प्रत्येक संयुक्तिकवाद अमुक-अमुक दृष्टि से अमुक-अमुच सीमा राक सत्य है। प्रत्येक बाद की उसी की विचार-सरणी से उसी की विपय सीमा तक परीक्षित किया जाय और इस परीक्षण में वह ठीक निकले तो उसे सत्य का एक भाग मानकर, ऐसे सब सरवाश मणियो को एक पूर्ण सत्य रूप विचार-सूत्र में पिरोकर अविरोधी माला बनायी जाय । इस विचार ने जैनाचार्यों को अनेकान्त दृष्टि के आधार पर तत्कालीन सब बादो का समन्त्रम करने की ओर प्रेरित किया। आज भी अनेक वादों में उचित रामन्वय यह अनेकाना दक्षित कर राजनी है । रामन्वय साक् अयवा विश्लेषण मात्र में अवान्तर विभार-सर्राणयों के कारण अनेक तत्वों पर अनेक विरोधी बाद आप ही खाप खड़े हो जाते हैं । उन सबका समाधान अने-मान्त बाद से ही हाता है। सभी बाद विरोध की भान्ति के लिए अनेवान्तवाट कुञ्जी है। बाचायें हेमचन्द्र के अनुसार प्रतीति अभेदगामिनी हो या भेदगामिनी विन्तु सभी वास्तविक हैं। अभेद और भेद की प्रतीतियाँ विरुद्ध इसी से जान

पडती है कि प्रत्येक को पूर्ण प्रमाण मान लिया जाता है। सामान्य और विशेष की प्रत्येक प्रतीति स्व विषय में यथार्थ होने पर भी पूर्ण प्रमाण नहीं वह प्रमाण का अग अवस्य है। इसे वृक्ष और बन के दृष्टान्त से भी स्पष्ट किया जा सकता है। अनेक वृक्षों को सामान्य रूप में वन रूप में ग्रहण करते हैं तब विशेषों का अभाव नहीं हो जाता, पर सब विशेष लीन हो जाते है यही एक प्रकार का अद्भैत हुआ । जब एक-एक वृक्ष को विश्लेष रूप से देखते हैं तब सामान्य अन्त-सींन हो जाता है। दोनो अनुभव सत्य है।। अपने-अपने विषयों मे दोनो की सत्यता होते हुए भी फिसी एक को पूर्ण सत्य नहीं कह सकते । पूर्ण सत्य दोनो अनुभवों का समुचित समन्वय ही है। इसी में दोनों अनुभव समा सबते हैं। यही स्थिति निश्व के सम्बन्ध में सद्बद्धैत, अथवा सद द्वैत दृष्टि की भी है। जो तत्व अखण्ड प्रवाह की अपेक्षा से नित्य कहा जा सकता है वही तस्व खण्ड-खण्ड क्षण परिमित परिवर्तनो व पर्यायो की तुलना से क्षणिक भी कहा जा सकता है। वस्तु का कालिक पूर्ण स्वरूप अमादि अनन्तता और सादि सान्तता दोनो असो से बनता है । दोनो दिन्दर्या प्रमाण तभी बनती है जब वे समस्वित हो । दुध दुध रूप से भी प्रतीत होता है और अवधि या वधि-भिन्न रूप से भी। ऐसी दशा मे बह भाव, अभाव, उभय रूप सिद्ध होता है। इसी तरह धर्म धर्मी, गुण गुणी, कार्य-कारण, आधार-आधेय, आदि हुती के अभेद और भेद के विरोध का परि-हार भी अनेकान्त दृष्टि कर देती है। एक ही विषय मे प्रतिपास भेद से हेतुवाद और आगमवाद दोनो को अववाश है। जीवन में देव और पौरुप दोनो वाद समन्त्रित विये जा सबते हैं। कारण में वार्य सतु भी है, और असतु भी 1 कड़ा बनने वे पूर्व सुवर्ण में क्षमता के कारण कार्य सत् विन्तु उत्पादक सामग्री के अभाव में उत्पन्त न होने के कारण असत् भी है। बौडो का परमाणुपुरुजवाद एव नैयायिको का अपूर्वावयवी बाद दोनो का समन्वय आचार्य हेमचन्त्र ने'प्रमाण-भीमासा' मे अनेवान्तवाद के अन्तर्गत कर दिया है । इस प्रकार का सामक्रजस्य मा समन्वम करत समय नयवाद और भङ्गवाद आप ही आप फलित हो जाते ŧι

सम्भावित सभी अपेक्षाओं से दृष्टिकीणों से चाहे वे विरुद्ध ही क्यों न दिदायी देते ही किन्तु सार्सविक चिन्तन व दर्भनों का सार-मामुख्य ही उस विषय का पूर्ण अनेकान्त दर्भन है। प्रत्येक अपेक्षा सम्भवी दर्शन उस पूर्ण दर्शन का एम अप हैं औ वरस्यर विरुद्ध हीवर भी पूर्ण दर्शन से समन्वय पाने के कारण वस्तुत अविग्य ही है। (१) अभेद भूमिका पर "सन्" सरद के एक मात्र अलण्ड अर्थ का दर्शन सह्यह नय है। (२) गुण-धर्महत भैदो वी और छुनने वाला विश्व ना दर्शन क्यवहार नय कहलाता है। (३) अतीत अनागत की 'सत्' सब्द से हटाने बाला, वर्तमान भेद गामी दर्शन व्यक्तप्रत्न नम कहलाता है। (४) सभी मध्यो को अव्युत्पन्न मानना-जनन अर्थ ये का दर्शन 'प्रब्दन्म' वा साम्प्रत नम हैं। (४) प्रत्येक सब्द को व्युत्पित्त कि मानने वाला दर्शन सामिष्ठकनय कहलाता है। (६) एक ही ब्युत्पत्ति के फलित होने वाले अर्थमद एव भूत नय कहलाता है। (६) देश, कि के अनुसार भेदगामी, अभेदगामी, अभेदगामी, अभेदगामी, विवारो का समावेश नैंगय नय बहलाता हैं। अयः प्रत्येक हिटकोण एक गय ही है। नवहण आधार-स्तम्भों के अपरिनित्त होन के कारण विश्व ना मूर्ण दर्शन कारण विश्व ना मूर्ण

सप्तभगी ना आधार नववाद है और उसका ध्येय समन्वय है। दर्शनी का समन्वय बतलाने की ष्टव्टि से उनके विषयमृत भाव अभावात्मक दोनी अशो को लेकर उन पर सम्मावित वाक्य भग बनाये जाते हैं। वही सप्तभगी है। इस सरह नयबाद और भगवाद अनेकान्त इंप्टि के क्षेत्र में आप ही आप फलित हो जाते हैं । समन्वय के आग्रह में जैन ताकिकों ने अनेकान्त, नय और सप्तामगीवाद का बिलकुल स्वतन्त्र और व्यवस्थित शास्त्र निर्माण विया । अनेकान्त देश्टि और उस शास्त्र निर्माण के पीछे जो अजब्द और सजीब सर्वांश सत्य की अपनाने नी भावना जैन-परम्परा में रही और को प्रमाण-शास्त्र में अवतीयें हुई उसमे जीवन के समग्र क्षेत्रों में सफल उपयोग होने की पूर्ण योजना होने के कारण ही उसे भारतीय प्रमाण-शास्त्र की जैनाचार्य की अपूर्व देन कहना अनुपयुक्त नहीं है। **भारतीय धर्शन की** हेमचन्द्र की बेन - 'प्रमाण मीमासा' में हेमचन्द्र ने पूर्ववर्ती आगमिक तार्षिक, सभी जैन मन्तव्यों को विचार व मनन से पंचावर अपने दंग भी विशव अनुवक्त, सूत्र-शैली तथा सर्व सदशाहिणी विशव्तम स्वोगनवृत्ति में उसे सन्तिविष्ट निया। नियक्ति, विशेषायस्यक्रमाध्य तथा तरनार्थ जैसे आगुनिक यान्य तथा सिद्धसेन, समन्तभद्र अन लहक साणिवय नन्दी,विद्यानन्द की प्राय सम-स्त कृतिया 'प्रमाण मीमासा' की उपादान सामग्री बनी हैं। प्रभावन्द के 'मार्तण्ड' का भी इसमे पूरा प्रभाव है। अनन्तवीर्य की 'प्रमेयरत्नमाला' का भी इसमें विशेष उपयोग हुआ है। बादी देवसरि भी कृतिका भी उपयोग स्पष्ट है। फिर भी प्रमाण भीमासा' से अकलक और माणिक्य नन्दी का ही सार्गानगमन प्रधान-स्या देखा जाना है। दिइनाग, धर्मकीति, धर्मीतर, अवंट भान्नरक्षित आदि बौद तार्किक भी इनके अध्ययन के विषय रहे हैं। व णाद, भासवंत, व्योमशिव.

श्रीधर, अक्षपाद, वास्त्यायन, उद्योतकर, जयन्त, वाचस्पति मिश्र, शवर, प्रभावर, मुमारिल, आदि विविध वैदिक परम्पराओं ने प्रमिद्ध विद्वानों की सब इतियाँ प्राय: इनके अध्ययन की विषय रही । चार्वाच् जयराश्चि भट्ट का "तत्वीपप्लव" भी इनकी दृष्टि से बाहर नहीं था । आचार्य हेमचन्द्र की भाषा तथा निरूपण यांनी पर प्रमंकीति, प्रमंतिन, अचंट, भासवंक,वास्त्यायन, जयन्त, वाचस्पति मिश्र, कुमारिल, आदि का ही आचर्षक प्रभाव पडा है । 'प्रमाण मीमाता' ऐतिहासिक दृष्टि से जैन तकं साहित्य ने तथा भारतीय दर्शन साहित्य ने विधाय स्थान प्रवानी है ।

भारतीय प्रमाण-णास्त्र मे 'प्रमाण मीमासा' का विशिष्ट स्थान है। भारतीय प्रमाण-शास्त्र न्याय-दर्शन के अन्तर्गत आता है, जिसके प्रवंतक महिंद गौतम माने जाते है। न्याय-दर्शन का मूल ग्रन्थ गौतम का न्याय-सूत्र है। इसके बाद न्याय-भाष्य के अनेक ग्रन्थ विश्वे करे हैं, जीते वास्त्रायायन का 'प्यायमाप्य', न्याये कर का 'न्यायमाप्य', न्याये कर का 'न्यायमाप्य' वास्त्र ते क्षाय का 'न्यायमाप्य' अर्थाव कि 'न्यायमाप्य' विश्वे के 'न्याय मार्क्य प्रायम मार्क्य विश्वे के 'न्याय में तर्क्य परिक्षण न्याय.' 'क्ष्य के 'क्ष्य के 'विश्वे के 'न्याय में तर्क्य परिक्षण न्याय.' 'क्ष्य के 'क्ष्य के 'क्ष्य के 'न्याय में तर्क्य परिक्षण न्याय.' 'क्ष्य के 'विश्वे के 'न्याय में तर्क्य परिक्षण न्याय.' 'क्ष्य के 'न्याय में तर्क्य परिक्षण न्याय.' 'क्ष्य के 'न्याय में तर्क्य परिक्षण न्याय.' 'क्ष्य के 'न्याय के 'न्याय में तर्क्य परिक्षण न्याय.' 'क्ष्य के 'न्याय के 'न्याय में तर्क्य परिक्षण न्याय.' 'क्ष्य के 'न्याय के

आवार्य हेमवन्द्र ने अपनी 'श्रमाण भीमासा' में इन् सभी पदार्थों पर प्रकाश दावते हुए भी भारतीय प्रमाण-शास्त्र को कुछ मौलिक एव नवीन निवार भेट निये हैं, जो जैनावार्यों की भी भारतीय प्रमाण शास्त्र को अपूर्व देन कहीं जा सकती है। रावसे प्रवास एव रावंशेंट्ठ देन-'अनेकान्त-वाद' है। 'प्रमाण सीसासा' में 'अनेकान्तवाद' की विश्वद क्वाँ कर हेमवन्द्र ने प्रमाण-शास्त्र वो समय्य की और अग्रसर किया है। इस प्रकार दर्शन भास्त्र में अधिक से अधिक स्थापक दृष्टि कीण को अपनाने के विद्य उन्होंने भेरित दिन्या है। इसते सर्थमंत्र-हिट्जूल अथवा परमतसहिं हुज्जुल को भावना को वल मिला है। भारतीय दर्शन, जो अधिकाण में हिन्दू दर्शन है परमतसहिं हुज्जुल को वह सहिं जुता सम्भवत जैन-दर्शन से सम्भव के बारण ही है। प्रदेश दोष्ट्र में इहिं ह्या स्थापनता केन-दर्शन से सम्भव के बारण ही है। प्रदेश दोष्ट्र में इहिं ह्या स्थापन के बारण ही है। प्रदेश दोष्ट्र में इहिं ह्या स्थापनता की

दर्शन होता है। उदाहरणार्थ भारतीय प्रमाण-शास्त्र मे चार ही प्रमाण माने जाते हैं.. विन्तु आचार्य हेमचन्द्र ने प्रमाणों का ऐसा विभाजन किया है कि उसके वन्तर्गत सभी प्रमाण समा जाते हैं । प्रत्यक्ष का तादिकदन, 'प्रमाण मीमासा' की दूसरी विशिष्टता है। स्वतन्त्र वात्मा के वाश्रित जान ही प्रत्यक्ष है। परतन्त्र इन्द्रियजन्य ज्ञान अस्यक्ष नहीं है । तस्यचिन्तन में ये विचार निवास्त मीलिक है । हेमचन्द्र की अनुमान के अवयवी की व्यवस्था सर्व सह प्राहिणी है, जो भारतीय प्रमाण-शास्त्र को जनकी हीसरी देन है । वस्तु मात्र परिणामी नित्य कहकर बच्च पर्याय की ज्यापक दुष्टि का परिचय जैन-परम्परा की ही देन है। आत्म विषयक जैन-चिन्तन मे परमारम-शक्ति का स्थान है, तर्यंव दोप निर्वाणार्यं प्रयत्न का पुरा अवकास भी है-यह 'प्रमाण मीमासा' की अन्यतम विशिप्टता है। श्याय के अनुसार दारीर बस्त आत्मा के दूखों का पूर्ण विनाश सम्भव नहीं है । अन्त में 'प्रमाण मीमासा में जीव-सर्वज्ञवाद का प्रभावपूर्ण समर्थन कर जीवमात्र के लिए अमनमार्ग खला कर दिया है। सर्वेज्ञत्व समर्थक युक्तियो का सङ्ग्रह जैन त्रमाण-शास्त्र में तथा 'त्रमाण मीमाना' में ही मिलता है ।

इस प्रकार भारतीय प्रमाण-शास्त्र में हेमचन्द्र की 'प्रमाण मीमासा' का स्थान अदितीय है, जो भारतीय प्रमाण-शास्त्र के विकास से अपूर्व योगदान देहा है। 'प्रमाण भीमासा' के कारण प्रमाण शास्त्र और अधिक व्यापक वन गया है। सम्प्रदायातीत विचारों के प्रचार में तथा प्रसार में 'प्रमाण मीमासा' अपूर्व सहा-यता कर सकती है। 'श्रमाण मीमासा' से दर्शन-जगन में तथा तर्क-साहित्य मे परमतसहिष्णुता का असार हुआ है, जो पोपक वानावरण के लिए अत्यन्त क्षावश्यक है। सम्प्रदाय बृद्धयर्थ लिखा गया ग्रन्थ सम्प्रदायातीत बन गया, यह 'प्रमाण मीमासा' की अपूर्व विशेषता है । अत.'प्रमाण मीमासा' से न केवल जैन

दर्भन का अपित सम्पूर्ण भारतीय दर्शन-शास्त्र के गौरव मे वृद्धि हुई

भारतीय दर्शन पाण्यास्य दर्शनों की भारत केवल तस्तो की मीमामा शी मही ब रना है, अपित आचार-शास्त्र, प्रमाण-शास्त्र, जिया-शास्त्र, भोश-शास्त्र, आदि सभी विषयों को अपने में समेट कर चलता है। इस दृष्टि में आचार्य हेमचन्द्र का इसरा धार्मिक एव दार्शनिक ग्रन्थ 'थोग-शास्त्र' भी द्वप्टब्य, विचार-भीय प्रव चिन्तनीय है।

भीग शास्त्र- आचार्य हेमचन्द्र ने योगशास्त्र पर बढा ही महत्वपूर्ण ग्रन्थ लिखा है। इसकी मैंशी पतञ्जलि के 'योग-सूत्र' के अनुसार ही है, विन्तु विषय और वर्णन अस में मौलिकता एवं भिन्तता है। इस दुन्टि से 'योग-शास्त्र' का

आचार्यं हेमचन्द्र

महत्व अधिक 🖁 । यह ग्रन्थ सरल इलोको मे लिखा गया है । उसके साथ ही बहत-कुछ परिष्कृत गद्य में लिखिन भ्रन्यकार की ही अपनी टीका भी मिनती हैं। विशद टीका सहित प्रथम चार परिच्छेदों में जैन-दर्शन का विस्तृत और स्मय्ट वर्णन दिया गया है, अन्तिम आठ परिच्छेदो मे जैन धर्म के विभिन्न कृत्यो का और मृतियों के आचारों का प्रतिपादन किया गया है। डॉ कीय के मत कि अनुसार जैन-धर्म ग्रन्थों के समान इसमें भी अहिंसा की प्रशसा तथा नारी की मिन्हा की सबी है। हेमचन्द्र में चरकुष्ट कविता लिखने की योग्यता है तो भी इनकी इस कृति 'योग-शास्त्र' को नोई विशिष्ट साहित्यिक महत्व नहीं दिया जा सकता । बास्तव में जैनाचार्य हेमपन्द्र का 'योग-शास्त्र' नीति विषयक उपदेशा-हमक काव्य की कोटि में आता है, जो कि आचार प्रधान है तथा धर्म और दर्शन दोनो से प्रभावित है। योग-सास्त्र ने नीति-काव्यो या उपदेश काव्यो की परम्परा को समद एवं समन्तत किया है। 'योग-शास्त्र' एक प्रकार से जैन-सम्प्रदाय का विशुद्ध धार्मिक एव दारौनिक मन्य है।

चालुक्य नरेश कुमारपाल के अनुरोध से हेमचन्द्र ने 'योग-शास्त्र' की रचना की थी। इससे १२ प्रकाश तथा १०१८ बलोक हैं। जिस प्रकार दिगम्बर सैम्प्रदाय में योगनिययक गुभचन्द्रकृत 'ज्ञाणाणंव' प्रन्य अप्रतिम है उसी प्रकार म्बेताम्बर सम्प्रदाय में हेमचन्त्र का 'क्षेग-बास्त्र'शी एक महत्वपूर्ण प्रन्थ है । १२ प्रकाशों में विभक्त 'योग-शास्त्र' भी 'ज्ञानार्णव' के समान सरल सुबोध सस्कृत मे रचा गया है। इसका ६९ मदामय १९ वी प्रकाश आर्यावृत्त में और ९२ वें प्रकाश के प्रारम्भिक १९ पद्य भी आर्यावृत्त मे, १२-१३ ये दो पद्य ऋम से पृथ्वी व मदाकान्ता वृत्ती में तथा अन्तिम दो पद्य शादूं ल विकीडित वृत्त मे रचे गये हैं। दीप सम्पूर्ण ग्रन्थ अनुष्ठ्भ छद मे रचित है। प्रथम चार प्रकाशो पर विस्तृत टीका मिलती है, किन्तु अन्तिम आठ प्रकाशो पर सक्षिप्त टीका मिलती है। सम्भवत हेमचन्द्र के शिष्यों में से किसी भिष्य ने टीका लिखी हो 'त्रिपष्ठि-

शताकापुरुपचरित' के भी उद्धरण इसमें मिलते हैं।

'मोग-सास्त्र' को अध्यात्मोपनिषद भी कहा बमा है। गृहस्य जीवन मे आतम साधना करने की प्रक्रिया का निरूपण इसमे किया गया है । इसमें योग की परिभाषा, व्यायाम, रेचक, कुम्भक, पूरक आदि प्राणायामी तथा आसनी का तिरूपण किया गया है। 'योग-शारत्र' के अध्ययन एव अस्यास से मुसुसु की आध्यात्मिक प्रगति की प्रेरणा मिलती है। व्यक्तिकी अन्तर्मुंकी प्रवृत्तियों के उदघाटन का पूर्ण प्रयास इसमे किया गया है। सम्भवत कुमारपाल की धर्म का

मुनि जहाँ उपर्युक्त बहिमादि बनो का सर्वातमना पालन करते हैं बहुं। उस मुनि-धमं में बनुरक्त मुहस्य उक्त प्रतो का देशवा ही पालन करते हैं। इस मृहि धमं की प्ररूपणा बरते हुए हेमबन्दाचामं ने प्रयमतः दस म्लोको में ( ४७– ४७) यह बतलाया है कि कैसा मुहस्य उस मृहि धमं परिपालन के योग्य होता है। सत्परकात् पांच अणुवतादि स्वरूप मृहस्य के १२ बतो को सम्यक्त्य भूलक वतसाकर यहां उस मन्यक्त्व व उसके विपयमृत देव, मुठ, धमं, का भी वर्णन करते हुए हादश प्रतो का किस्तार के बाय विवेचन किया गया है। प्रथम प्रकाश के अन्त से आदर्श मुतन व वादा के साथ विवेचन किया गया है। प्रथम प्रकाश के अन्त से आदर्श मुक्त व वर्णन अनुकरणीय है।

इस प्रकार आदमें गृहस्य वनने के लिए द्वितीय प्रकाश मा आरम्भ बत-तिर्देशों से हीता है। गृहस्यों के निष् निर्देशित वतों के अन्तर्गत ५ अगुप्रत, ६ गुणवात तथा ४ शिक्षावत आते हैं। इन्हों को सम्मिलत रूप से द्वारण-बत भी कहते हैं। पूर्व निर्देशित पञ्च महावत ही पांच अणुवत हैं तथा द्वितीय प्रकाश करते हैं । सूर्व निर्देशित पञ्च महावत ही पांच अणुवत हैं तथा द्वितीय प्रकाश करते वा ना चर्चन विचार गया है।

कृतीय प्रवास ने तीन गुणवतों का वर्षन हैं। इसके अकार्यत परिता दौप, मौस दोप, नवनीत भक्षण.दौप, मधु दोप, उदुस्वर मक्षण दौप, रापि भौजन दौप आदि का वर्णन हैं। तत्रक्षात् कार विकादतों का वर्णन है। इसके बाद महा-श्रावर की दिन-वर्षा वा सुन्दर वर्णन विधा वधा है। ब्राह्म मुद्दुर्त में जायत होकर राजि में स्थानपर्यन्त सम्पूर्ण कार्यक्रम को स्थाविध सम्प्रन करते हुए मोझ का आनन्द अगुरा करने की वर्षय इच्छा करनी वाहिये।

बतुर्यं प्रवाश में इस्त्रियंजय, करायक्य, यत सुद्धि और रागन्द्रेप जय की विधि का विवेचन करने हुए समान भाव को उदीन्त करने वाली १२ भावनाओ

१- द्वादणदतः अणुदत, १- १ अहिंसा, २ सत्य, ३ अस्तैय, ४ अपरिप्रह,

१ ब्रह्मचर्य

शुषप्रत ३- १ दिन्विरतिः २, भोगोपभोगमान, ३ अनर्धदण्ड-विरमण

बिटावित ४-- १ सामायिक, २ देशावकाणिक, ३ पोप्छ, ४ अतिविस्तविकाल १

इन चर्चा की मान्यता के सम्बन्ध में यो मत प्रचित्त हैं। प्रयम मत में 'देशा-यक्तिक यत' को भगना गुणवता में को भयी है और द्वितीय में शिवाप्रतों में। प्रयम मत 'भोगोंकभोगविसाक' को शिवाप्रतों में परिमान करता है और द्वितीय गुणवतों में। का वर्णन किया गया है। साथ ही वहाँ यह कहा गया है कि मोक्ष जिस वर्मक्षय से सम्भव है, वह बमैक्षय आत्मज्ञान से होता है और वह आत्मज्ञान ध्यान से सिद्ध विया जा सकता है। साम्यभाव के विना ध्यान नहीं और ध्यान के विना वह स्थिर साम्यभाव भी सम्भव नहीं है। इसलिए ध्यान तथा साम्यभाव दोनो परस्पर एक दूसरे के कारण है। इस प्रकार ध्यान की भूमिका बाँधते हए ध्यान का स्वरूप व उसके दो भेद-धर्म्य और शुक्ल, निर्दिष्ट किये गये है। तथा धर्म्य-ध्यान को सस्कृत घरने के लिए मैत्री आदि भावनाओं को ध्यान का रसायन बत-लाकर जनका भी सक्षेप में स्वरूप दिखलाया गया है। इस प्रकार रत्त्रत्रयों का सम्यग वर्णन करने वे पश्चात चतुर्य प्रकाश से प्रारम्भ मे मोक्ष की सुन्दर व्या-छ्या दी है। यह आत्मा ही चिद्र प है, ध्यानानि में सर्वकर्म भस्मसात होकर आत्मा निरुत्न हो जाती है। क्यायों को जीतकर जितेन्द्रिय पुरुष को ही भीक्ष मिलता है। इसके बाद काम-कोध रूप का वर्णन किया गया है। इन्द्रिय जय तथा मन शुबि पर विशेष जोर दिया गया है। राग-द्वेष पर विजय प्राप्त करके सम-त्व प्राप्ति करनी चाहिये । तत्पश्चात बारह भावनाओ का वर्णन है । तप के दो प्रकारो-बहिस्तप तथा आन्तरतप, का वर्णेंच किया गया है। ध्यान का वर्णन करते हुए "समत्वमलम्ब्याय ध्यान योगी समाध्येत" कहकर गीतोक्त सम-स्वयोग की ही आचार्य जी ने प्रतिष्ठा की है। ध्यान की सिद्धि के लिए योगी की, जिसने आसन पर विजय प्राप्त करली है, आरमस्थिति के हेतुभूत किसी सीर्थ-स्थान अयवा अन्य किसी भी एकान्त, पवित्र स्थान का आध्य लेना चाहिये। इसके लिए प्रकृत में पर्यंक, बीर, बका, कमल भद्र, दण्ड उत्कटिका, गोदोहिका, और कामोत्सर्ग इम आसन विशेषों का निर्देश करके उनके प्रथक प्रथक लक्षण भी दिखलाये गये है।

पञ्चम प्रकाश में प्राणायाम की प्रस्पणा करते हुए प्राणापानादि वायु-भेदों के साथ पापिन, बादण, वायन्य, और आग्नेय, नामक बायु-मण्डलो तथा उनके प्रवेश, निगमन को लक्ष्य में रखकर उससे सुवित फल की विस्तार से चर्ची की गयी है। योग की आक्ष्यमें जनक शक्तियों के बारे में भी वर्णन किया गया है। प्राणासाम का 300 क्लाकों में प्रस्पण करने पर भी शानार्णव के समान ही उसे मोदा प्राप्ति में बाधक कहा गया है। हेमचन्द्र को शुभवन्द्र ना इस विषय में भूष्णी मानना पाठिये।

६ ठे प्रकाश में परपुरप्रवेश व प्राणायाम को निरर्थन कप्टप्रद बतलाकर इसे मुत्ति-प्राप्ति में वाधक बतलाया है। साथ ही धर्म-स्थान के लिए मन को इन्द्रिय विषयों की ओर से खीच कर उसे नामि आदि विविध स्थानों में से किसी भी स्थान ये स्थापित करने की प्रेरणा की गयी है।

७ वें प्रकाश के प्रारम्भ से नहां मथा है कि ध्यान के इच्छुक जीव की ध्यान, ध्येप और उसके फल की जान लेना चाहिये। वयों कि समग्रों के दिना भभी कार्य तिद्ध नहीं होते हैं, तरनुसार यहाँ ध्यान के विषय में नहां गया है कि जो स्थम की धुरा को धारण करके प्राणों का नाश होने पर भी कभी उसे मही छोडता है, शीत-उव्य आदि नी बाया से कभी व्यस नहीं होना है, कोग्रादि स्थायों से जिसका हृदय कभी कच्च पहीं होता है, जो नाम-भोगों से विरक्त होन रहारीर में स्थाय के सुनेर के समान निश्चल रहता है, वर्षी प्राप्त भग्नानीय है।

ध्येय (ध्यान का विषय) के पिण्डस्य, पदस्य, क्ष्पस्थ और रूपातीत-इन चार भेडी का निर्देश करके पिण्डस्य में सम्मय पाधियी, आनेग्री, मारती, बारणी और तत्रभू इन पांच धारणाओं का पृथक्-पृथत् विवेचन किया गया है। साथ ही, जस पिण्डस्थ ध्येय के आश्रय से जो थोगी को अपूर्व शक्ति धान्त

होली है, उसका भी दिग्दर्शन कराया गया है।

व में प्रकाश से पदस्य, ह में प्रकाश से रूपस्य और १० वें प्रकाश से रूपांतीत स्थान का वर्णन विया गया है। इसके अतिरिक्त १० वें प्रकाश में उस प्रमेन्य्यान के भासा निजयादि अन्य कार भेडों ना स्वरूप विवलाते हुए उक्त धर्म-स्थान का फल भी सुवित किया गया है?।

११ वें प्रकाश से पृथक्रववितक आदि चार प्रकार के गुक्तप्यान का

उल्लेख करके केवली 'जिन' के माहारम्य की प्रकट किया है।

अतिम १२ में प्रवाश के प्रारम्ब में 'श्रुतसपुत्र' और गुरु के मुत से की बुध मैंने जाना है उसवा वर्णन कर चुना है, अब यह निमंत अपुत्रमन-निद्ध सत्व को प्रवाशित करता है' ऐसा निर्देश करके विशिष्त, यातापान, श्विष्ट, मुलीन, इन चित्रम-नेदमें में स्वरूप का क्या न क्या परते हुए विद्यादम, अन्तरासम और परसारमा का स्वरूप से किया है। अन्त से विश्व की स्थिता पर विशेष सन दिया गया है। अभी कामाधि-अवस्था प्राप्त होकर पुष्प निद्ध वन जाता है। आवार्य हैमकर के योगकास्त्र के प्राप्त सावार्य हमकर के योगकास्त्र के प्राप्त हमकर के प्राप्त हम के प्

१-भावना १२-अनिह्न, बशरण, ससार, एक्त्व, अन्यत्व, बशीप, आस्त्रव,

योगशास्त्र का विवेचन — विषय तथा वर्णन कम मे मौलिनता तथा फिलता होने होंगे पर भी महाँग पतञ्जित के 'योगसूव' तथा हेमचन्द्र के 'योगसास्त्र' बहुत सी वातों मे समानता पायों जातों हैं। उदाहरणार्थ वर्षताब को ही ते सकते हैं। क्षेत्रवाद को ही तो सकते हैं। क्षेत्रवाद को ही तो सकते हैं। क्षेत्रवाद को अनुसार 'कृत-प्रणाफ' तथा 'अकृतामुपनम' नहीं होता है। अर्थात विये हुए कमें का फल नहीं होता और बिना किये हुए कमें का फल नहीं मिलता। पातञ्जल योगसूत्र के अनुसार की सभी जोब अविवा, अवृत्रवार, वासना, राग-देप और अपिनित्रों सारा के सभी जोब अविवा, अवृत्रवार, वासना, राग-देप और अपिनित्रों सारा के सभी जोब अविवा, अवृत्रवार, वासना, राग-देप और अपिनित्रों से समार के सभी जे कारण दुःख पाते हैं। वे भीति-भीति के बनों के फलस्ववर पुरा-दु का मोग करते हैं। योगसूत्र के हूसरे पाद मे कर्म-फल आदि के जाता और वित्त को सभी वृत्तियों का अन्त नहीं हो जाता तब तक दु खों के पुनरावर्तन की सम्भावना बनी रहती है। भूत और वर्तमान के विविध कमों से उपन्य सभी सम्भावना बनी रहती है। भूत और वर्तमान के विविध कमों से उपन्य समारा को नट करने के लिए समाधि की हिपति मे वृत्तापूर्वक स्थित रहता येश ही दुस्तर कामों है। इसके लिए विराधाना और किंटन योगाभ्यास की ज़ल्त है।

ज़ैन दर्शन में भी कर्मवाद प्राणभूत तस्त्र माना जाता है। हेमचन्द्र के योगशास्त्र में अनुसार ससार की विषयता के मूल में कर्म मा अस्तिरत ही है। मुख दुःख देने वाला कर्म-पुञ्ज आत्मा के साथ अनादि काल से सपुक्त है। इती के कारण आत्मा ससार में परिश्वमण मरती है। वासना विभिन्न प्रकार ने पर-माणु समूही का एक समुच्य ही है। इती की दूसरे शब्दों में कर्म कहते हैं। आत्मा की कर्मबद्ध अवस्था ही ससार है। जैन शास्त्रों के समान आचार्य हैमचन्द्र भी मानते हैं कि सम्पूर्ण कर्मों का क्षय होते ही मुक्तजीव कर्म्य गित की प्राप्त होता है। वाम के फल के विषय में हेमचन्द्र कहते हैं कि उग्न पाप की भांति

ए ६ १० ११ १२ सवर, निर्जरा, धर्मे, लोक, वोधिभावना

तप १२ - जनगन, अवसीदयं, बृत्तिपरिसच्यान, रसपरित्याम, विविक्त
ह ह ह ह १०

श्रें-यासन, कायनलेख, प्रायश्चित्तन, विनय वैयावृद्धा, स्वाध्याय,
१९ १२

स्युत्समं, ध्यान
१ २ ४

क्याय ४ - फोस, मान, लोम, साथा

जग्र पुण्य का कुल भी इस जन्म में फिल सकता है। जैन दर्शन के अनुसार कुमें की यहयमान, सत् और उदयमान अवस्थाएँ मानी गयी है। इन्हे कमश वन्ध, सत्ता और उदय बहते हैं। योगमुत्र में त्रमश कियमाण, सञ्चित, तथा प्रास्ट्य नाम से इन्ही अवस्थाओं का वर्णन किया नया है।

नमंबाद के बाद बना और मोक्ष के विषय में भी दौनों के विचार एक से मासूम पहते हैं। कमें का आरयन्तिक क्षय होना ही मोक्ष है। ईश्वरता और मुत्तता एक ही है। पातञ्जल योग के अनुसार चित्तवृत्तियों ने निरोध के द्वारा आरमा बन्धनमुक्त होकर आरम-साक्षात्वार का अनुभव करती है। कर्मबन्ध से छूट जाना ही मोक्ष है। यातकजल बोग में यम-नियम, ध्यान, धारणा द्वारा साधक अमप्रज्ञात समाधि तक पहुँचता है। वहाँ पहुँच जाने पर योगी समस्त विषय ससार से मुक्त होता है। इस अवस्था में आत्मा विशुद्ध चैतन्य स्वरूप मे रहती है और अपने कैवल्य या मुकाबस्या ने प्रकाश ना आनन्द लेती है। इस अवस्था को प्राप्त करन पर परच सभी इ जो से मृतित पा आता है। इस अवस्था को धर्ममेध भी कहते हैं क्योंकि वह योगी के ऊपर कैवल्य या मुक्ति की वर्षा करता है।

आचार्य हेमचन्द्र भी प्राय इसी प्रकार मुक्तावस्था का वर्णन करते हैं। जिस प्रकार ईन्छन क्षेप न रहने पर अयवा ईन्छन का सम्बन्ध समाप्त हो जाने पर आग स्वयमेन बुझ जाती है, उसी प्रकार मन का उपर्युक्त कम से अगू पर पूर्ण रूप से स्थिर होते ही चार-चत्य दूर हो जाता है और वह पूर्ण रूप स मान्त बन जाता है। केवल ज्ञान, सर्वज्ञता प्रकट होती है। आगे योगशास्त्र की समाप्ति करते हुए आत्मानन्द की अनुभूति ना वर्णन आचार्य हेमचन्द्र वैदिन दर्शन के समान ही करते हैं। मौक हो या न हो, परन्तु चित्त नी स्थिर दशा मे परमा-.. नन्द का सबेदन होता है। जिसके जागे समग्र मुख मानो कुछ भी नहीं हैं. ऐसा प्रतीत होता हैं ॥ १२।५१)

इस मोक्षावस्था को प्राप्त करने के लिए जो उपाय या साधन बतलाये हैं उनमें भी पातव्जल योगसूत्र तथा हेमचन्द्र के 'योगभारत' में पर्याप्त सुस्य दिसलागी देता है। आत्मोन्नति के साधन रूप में पातञ्चल योग की महता की प्राय सभी भारतीय दर्शना ने स्वीकार किया है। जब तक मनुष्य का चिस्त या थन्त करण निर्मत और स्थिर नहीं होता नव तक उसे धमें के तथ्य का सम्यक शान नहीं हो सकता । आरमश्दि के लिए योग ही सर्वोत्तम साधन है । इससे शरीर ओर मन की शुद्धि हो जाती है। सभी भारतीय दर्शन अपने-अपने सिद्धा-न्तो को यौगिक रीति से ध्यान, घारणा आदि ने द्वारा अनुभव करने के लिए

आचार्यं हेमचन्द्र

प्रयत्न करते हैं। योग का अर्थ है चित्तवृत्ति का निरोध। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि इन बाठ साधनो से योग की साधना की जाती है।

जैन दर्शन के पञ्चमहात्रतो तथा पतञ्जलि योगसूत्र के यमो मे कुछ भी अन्तर नहीं हैं। जैन धर्म के समान ही योगसूत्र मे भी यम-नियमों की विवेचना की गयी है। योगी के लिए इन की साधना अत्यावश्यक है। जो काम-कोधादि पर बनाने के लिए करीर को सबल बनाना अत्यावश्यक है। जो काम-कोधादि पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता उसका मन या शरीर सबल नहीं रह सकता। जब तक मन पाप बासनाओं से करा है और चञ्चल रहता है तब तक वह किसी विषय पर एकाग्र नहीं हो सकता, इस लिए योग या समाधि के साधव को समी आसिकियों से और कुमबृत्तियों से विरत होना आवश्यक है। नियम का पालन का अये है— सवाचार का पालन। अहिंहा, सत्य, अत्येय, बहाबयं और अपरिग्रह पांच यम हैं, तथा शोष, सन्तोय, तप, स्वाज्याय एवं ईक्टर प्रणिदान नियम हैं।

आचार्य हेमचन्द्र ने भी प्रतिपादित किया है कि सम्यक ज्ञान, सथा सम्यक आचार से मोक्ष मिलता है । सम्यक् आन तथा सम्यक् व्यवहार से ही मोक्ष मिलता है। जैन दर्शन मोक्ष या निर्वाण प्राप्त करने के हेतु आचार को प्रधानता देता है। नये कमों को रोकने के लिए तथा पुराने कमों को नष्ट करने के लिए पञ्च महाबत पालन करना नितान्त आवश्यक है। शहिसा, सत्य, अस्तेय इहावर्ष तथा अपरिम्नह पाँच वत हैं। पातङ्जल योगसूत्र मे भी यमो का वर्णन करते हुए काया, बाचा, मनसा अहिंसा का पालन करने के लिए कहा है तथा योग साधनो के लिए अत्यन्त सात्विक आहार की उपादेयता बतलाकर अभक्य भक्षण का निपेध किया गया है। यदि सत्य भी परपीडाकर हो, तो न बोलना चाहिये । कौशिक सापस के सच कहते से कई मनुष्यों की कूर हत्या हुई थी और उसे नरक मिला था। यह कथन मनु-वचन 'सत्य अपात्, त्रिय अपात्, न अपात् सत्यमप्रियम्' इस से बिराकुल मिलता-जुलता है। इस प्रकार सत्य के विषय मे आचार्य जी ने मध्यम-मार्ग ही बतलाया है । ब्रह्मचर्य के विषय मे सुवर्णमध्य का अवलम्बन करते हुए ये प्रोपशास्त्र में लिखते हैं कि अपनी पत्नी की मर्यादित सगति के अतिरिक्त प्रत्येक प्रकार की काम-चेप्टा हेय है। इस वत का अभिप्रेय है वेश्या, विधवा, कुमारी और परपत्नी का त्याग । "धर्माविरूद्धो भूतेषु कामोऽ-स्वि" गीता की इस उक्ति से ऊपर की उक्ति में बहुत साम्य दिखाया देता है। अन्त मे अपरिग्रह द्रत का वर्णन करते हुए हेमचन्द्र कहते हैं कि यह परिग्रह परिमाण

प्रत अच्छी समाज-ध्यवस्था का सर्जन कराने वाला व्रत है। ध्रत से तृष्णा के समु-चित नियन्त्रण, एव लोभ पर अनुक हो जाता है। इसके साथ ही वैदिक कार्य-कर्मों मे रात ने भोजन का निरोध किया गया है।

इस प्रकार आत्मोन्नित के लिए आचार्य हेमचन्द्र जी ने अपने योगशास्त्र में साचार-धर्म पर विदोष जोर दिया है। पातञ्जल योग के अञ्चान साधनों म से वेचल पम-निपमों पर उन्होंने सास्त्रदाधिक दृष्टिकाल से विचार जिया हैं। जिस सात्मा की उन्तित के हेलु पञ्च-महान्नत सादि साधना ना वर्णन क्रिया गया है उस सात्मा के विषय मे—आत्मा के स्वक्त ने विषय म भी 'योगशूत्र' तथा 'योग-मास्त्र' में कहंत कुछ साम्य पाया जाता है।

महीं पतः ज्ञाल अपने योगसूत्र में आस्मा को स्वभावत णुद्ध चैतन्य स्वरूप तथा नित्य मानते हैं। योगसूत्र के अनुसार आस्पा वस्तुत गारीरिक बच्छान और मानसिक विकारा हो मुक्त रहती है, परन्तु अज्ञान के नारण यह चिक्त के साप साथ अपना तादास्य काल्पन कर लेती हैं। भ्रमवग घह अपने को चिक्त समझ काली है। इंग्डिय निरोध से चिक्त का धारा प्रवाह बन्द ही जाता है और आस्मा को अपने याम बंदरप ना शान होता है। यही आस्म-साक्षाकार योग का छहेग्य है।

जैन दर्शन के अनुसार, और 'योगणास्त्र' के अनुसार भी, कर्म के अस्तिरच के आधार पर आस्मा स्वत सिक्ष होतो है। आधार्य हेमच्य के अनुसार
आस्मा चैतस्य स्वेच्य, परिणामी, वर्ता-साकास्त, भोक्ता एव स्वयेद परिणाम
प्रतिकेत्र मिन्न है। आरमा कानम्य है किन्तु ग्रारीर के बाहर आस्मा का अस्तिरच गही है। आरमा के आन इच्छादि ग्रुणी ना सारीर ये ही अनुभव होने के
कारण इन गुणी की स्वामी आस्मा की शरीर ये ही रहते वाली सिक्ष होती है।
आस्मा के कानम्य तत्रा प्रवाशमय होने के विषय ये आधार्य जी निलते हैं कि
सब प्रकार ना (वधार्य-अयवार्य) आन स्वप्रकाशक (स्वस्रदेवन क्य) है अर्थात्
वह स्वय अपने आष्को प्रवाशित करता है। जैये दीयक यो प्रनाशन के निए
हसरी वस्तु की वर्षदा नहीं वह स्वय प्रकाशसर है। वैसे ही ज्ञान भी स्वप्रकाश
होकर ही पर प्रकाश करता है।

आषार्य हेमजन्द्र नी यह उदारता उनशी परमेशनर निपयन नल्पना में भी दिलामी रेती हैं। वे परमारमा व्यक्ति के नही-उसके गुणो के पुत्रक हैं। "नम्मे वननार" म मनने प्रथम "नमो जरि हत्ताण" से रायन्द्रपादि आलर्तिन शतुत्रा का नाश करने पाले यो नमस्त्रार वेद्वा है। जैन दर्जन के निरीन्दरवादी १६० अधार्य हेमचाद्र

होते हुए भी हेमचन्द्र ईश्वरवादी—से प्रतीत होते हैं। बीतराग-स्तोत्रों में उन्होंने महाबीर की स्तुति की है, इतना हो नहीं सोमनाय के मन्दिर में आकर उन्होंने सोमनाय की स्तुति की है। सर्व साधारण के लिए वे परमेण्वर के लक्षण देते हैं कि सर्वंत्र राम-देगांवि समस्त दोगों से निर्मुचन पैनोनमपूजित और यमान्स्यत के जवश्य कहते हैं। वहीं परमेण्वर 'अर्हत्' देव हैं। सभी वस्तुओं के जान में जो क्लावटें या आवरण है उनके नच्ट हो जाने पर अर्हत्मुलि का यह स्वभाव ही हो लाएगा कि वे सभी वस्तुओं का जान प्राप्त करें। किर सर्वंक्रस्व उनमें क्यों नहीं होगा ? जान के वर्धमान प्रकप की पूर्णता जिसमें प्रकट होती है वह सर्वंक्ष सर्वंदर्शी कह- ाता है। जैनों के अनुसार ईश्वर काति ही हो यहांपि जानते हो। जैनों के अनुसार ईश्वर काति नहीं है। वे यहांपि जानत अर्थ के प्रमे ईश्वर को नहीं मानते हैं किर भी जैन-धमं में तीर्थंडकर ही मानो ईश्वर है। जो-जो गुण ईश्वर के लिए आवश्यस समझे जातें हैं वे सभी जैन तीर्थंडकर हो गो-जो गुण ईश्वर के लिए आवश्यस समझे जातें हैं वे सभी जैन हीर्थंडकर हो पाने-जो गुण ईश्वर के लिए कावश्यस समझे जातें हैं वे सभी जैन हार्यंडकर हो पाने-वर्णन की जाती है। मार्ग-वर्णन के लिए एवं अन्त प्रेरणा के लिए इन्हीं वी पूजा की जाती है। मार्ग-वर्णन के लिए एवं अन्त प्रेरणा के लिए इन्हीं वी पूजा की जाती है।

पातञ्जल योगदशन के सेश्वर होने पर भी उसमें ईश्वर के स्वस्प की विविचना नहीं है। ईश्वर को उपयोगिता इसी मं है कि वह भी विवास नियापता या ब्यान के साधनों में से एम है। इस मकार 'योगशृत्त' तथा 'योगशात्त' इस विपय में भी पास-मास आरहे हैं। यातञ्जल 'योगशृत्त' के अनुसार योगित साधन के लिए अधिनारी- पाल व्यक्ति की करूरत है। चाहे जो मनुष्य आसन, प्राणायाम, ब्यान-धारणों आदि नहीं कर सकता । मनुष्य आसन, प्राणायाम, आदि सोपान परम्परा से ही आत्मसाक्षाला र का अनुभव कर सकता है, अन्यया नहीं। अत पातञ्जल कर योगमार्य एक प्रकार से रिवासित हो गया है। उसने द्वार सबने लिए खुने नहीं है। उसने सबने आत्ममुख्य उनने काये हुए धार्म पर पत कर मुक्तायस्य है। योगशास्त में मही विया गया है। 'योगशास्त में सभी मनुष्य उनने काये हुए धार्म पर पत कर मुक्तायस्य ना अन्तर ली मही कर सबने हैं। स्थान स्थास्त में सभी मनुष्य उनने काये हुए धार्म पर पत कर मुक्तायस्य ना अन्तर अनुभव कर सबने हैं।

जैन धर्म मे सन कुछ आनार-धर्म में ही समाविष्ट है। आनार धर्म में भी आनार्य हेमजन्द्र ने ऐनान्तिनता नहीं आने दी हैं। उतना दर्गन ससार के भिन्न-भिन्न सत्तों ने प्रति आदर्शाव रातने वाला दर्गन हैं। वहाँ सबने निये द्वार खुले हैं। उनके मत में अनुसार बाह्मण, रमी, भूण, गाम, इन सबने हित्स वर्षने से नाम मोगने ने अधिवारी और रहे ही अन्य पापी भी योग मी मारण दिव्य पार उतार गये हैं। (१-१४नोन) अपराधिया ने लिए भी बहाँ आस्तोत्यान करने मा अनार दिवा गया है। 'अपराधि मतुष्य ने कपर भी महा सहायीर ने

नेंत्र दया से सिन्क नीचे धुकी हुई पुतली वाने सचा कहणावस आये हुए किंचित् स्रोंमुको मे आर्ट ही सये। आचार्य हेमजन्द्र के विश्व-क्यापक प्रेम ने तथा अनन्त सारण्य ने धर्म के द्वार सबके खोल दिये हैं। जिन भगवान की व्याख्यान सभा में किसी प्रकार का प्रतिबन्ध ने यह।

सानार्य हेमचन्द्र ने सकुनित दृष्टिकोण भेद के कारण मत-मतानारों में संकीणता का जाती है। कामराग और स्वेहराग का निवारण गुरूर है; परन्तु अनिपानी दृष्टिराग का उच्छेदन तो पण्डित और साधु-सन्तों के लिए भी दुम्कर है। यह बस्तुस्थिति वा सुन्दर विश्वण है। सतार के सभी वाद, सम्प्रवाग, मत इसी दृष्टिराग के ही परिणान है। इस दृष्टिरांव के कारण ही सतार में अगानित एव दुला दिलायी देता है। अतः विश्वकानित के लिए तया दृष्टिरांग के उच्छेदन के लिये आचार्य हेमचन्द्र का 'योगणाहम' आज भी अत्यन्त उपादेय प्रन्य है। हमारे धर्म-तिरोक्ष राज्य से साम्प्रवायिक राग का बढ़ने के पहले ही उच्छेद बोधनीय है। हमचन्द्र के योगणाहम की उपादेयता इसी मे है। कर्म आत्मा पर प्रभाव झालते हैं। कोच्छ में पर झालकर फिर धोने की अपेक्षा तो कीचड़ में पर महालता ही अच्छा है।

आषार्थ हेमचन्द्र के योगशास्त्र में शक्ति-सम्प्रदाय के सिद्धान्त भी जगह-जगह विखरे मिलते हैं। श्री बाजचन्द्र सूरि ने "समन्त्र विजास" महाकाव्य के मंगलाचरण में मार्कि-उद्धित का अनुगोदन किया है। श्वेतास्वर सम्प्रदायानुसार २४ ठीभँड्कर की २४ शासनदेवता मानी जाती हैं। सरस्वती के १६ विद्याच्युष्ठ माने जाते हैं।

जैन शासन में तीयंद्रकार विषयक ध्यान-योग का विधान है। इस ध्यान के धर्मध्यान और धुनक्षयान दो मुख्य विभाग है। इसमें धर्मध्यान के ध्येपस्वरूप पर बने हुए बार विभाग हैं-(१) पित्रस्य (२) यदस्य (३) रूपस्य और (४) रूपस्य और (४) रूपस्य अप विभाग हैं-(१) पित्रस्य (२) यदस्य (३) रूपस्य और (४) रूपस्य जिता। जिस ध्यान में ध्येय व्यवित ध्यान का आतन्त्रवान पिष्ट में हो ऐसे ध्यान के पिष्टस्य ध्यान फहते हैं। विसमें धन्य झहा के पर्ण पद, वावम के ऊपर रिवर्त भावना करती होती है उसे पदस्य ध्यान फहते हैं। जिसमें आतनार वाले अहर्त की भावना होती है उसे स्पर्य ध्यान करते हैं। तिसमें निरासनार आतमित्रस्य होता है उसे रूपमित्र कर्या ध्यान करते हैं। इस धार प्रकार के ध्यान में पृत्यी, जल वायु आदि भी धारणा का कम पिष्टस्य ध्यान मोग में होता है। और इस पिष्टस्य ध्यान में अपनी आतमा की सर्वज्ञकर (सर्वज्ञम्य) और कर्याण पुण पुत्त अपने देश में सत्तव ध्यान करने वासे को मत्य स्थ्यन की सीची धार्क्यों, शाकिनी, आदि

धुर योगिनियाँ बाध नहीं वर सकती और हिस्न स्वभाव के प्राणी अगर उसके पास आकर खडे हो जाये तो स्तम्भित हो खडे रह जाते हैं। जैन ध्यान योग का हैमचन्द्र सूरि के अध्यारमोपनियद नामान्तरवाले योगणास्त्र मे अच्छी तरह से प्रतिपादन किया गया है।

पिण्डस्य घ्यान के बाद दूसरा ध्यान पदस्य वर्ग का होता है। इस ध्यान मे हिन्दुओं के पट्चक वेध की पद्धति के अनुसार वर्णमयी देवता का चिन्तन होता है । इस ध्यानयोग में हिन्दओं के मन्त्र शास्त्र की सम्पर्ण प्रति स्वीकार की हुई प्रतीत होती है। नाभिस्यान मे पोडशदल मे सोलह स्वर-मात्राएँ, हृदयस्थान में २४ दल में मध्य कॉणका के साथ में २५ अक्षारऔर मूल पक्ज में अकचटत-पयश वर्णाप्टक को बनाकर मातृ स्थान का विधान किया गया है। इस मातृ के ध्यान को सिद्ध करने वाले को नष्ट पदार्थों का तत्काल भाग होता है। फिर नाभित्मद के नीचे अप्टदल पद्म की भावना करके, उसमे वर्गाष्टक बनाकर प्रत्येक दल की सन्धि मे माया प्रणव ने साथ अहंन पद बनाकर, हस्व, दीर्थ, प्लत. उच्चार से नाभि, हृदय, कण्ठ आदि स्थानो को सुपुम्ना मार्ग से अपने जीव को करवंगामी करना और उसके अन्तर मे यह चिन्तन बरना कि अन्तरात्मा का शोधन होता है। तत्पश्चात् पोडशदल पव्म मे सुधा से प्लाबित अपनी अन्त-रात्मा को १६ विद्या देवियों के साथ १६ दलों में बैठाकर यह भावना करना कि अमत भाव निलता है, । अन्त में ध्यान के आवेश से "सोऽहम्" "साऽहम्" शब्द से अपने की अहँ त के रूप में अनुभव करने के लिए मुर्घा में प्रयत्न करना। इस प्रकार जो अपनी आत्मा को, जिस परमात्मा में से राग द्वेप, मीह, निवृत हो गये है, जो सर्वदर्शी हैं और जिसे देवता भी नमस्कार करते है ऐसे धर्मदेश- धर्मीपदेश को करने वाले अर्हत् देव के साथ एकीभाव को प्राप्त हुआ। अनुभव कर सके वे पिण्डस्य ध्येय सिद्ध निये हुए समझे जा सकते है।

इस सामान्य प्रतिक्रिया के सिवाय और भी अनेक मन्त्रों की परम्परा से शितिजुत आत्म स्वरूप की भावनाओं ना विधान योगशास्त्र के अष्ट्य प्रकाश में कितकाल सर्वेज हेमचन्द्रसूरि ने निष्या है। इन मन्त्रों में प्रणव (ऊ) माया (हीं) आदि बीजाधार शित्त-त्रच के जैसे के तैसे स्वीनार किये गये है। नेचल मुख्य देवता रूप में 'अरिहन्ताणम्' जैन पचाक्षरों से गयी है। म. मन्त्र प्रतिक की प्रक्रिया ना हेमचन्द्रसूरि ने स्वय आविष्यार नहीं किया, परन्तु प्राचीन गणधारी किया है। इसना चर्णन विधा है। द्वारा स्वीहत मन्त्र सम्प्रदाय की चीति ने आधार पर ही इसना चर्णन विधा है। यह तथ्य उनवे योगशास्त्र के द वे प्रकाश के अन्तिम क्लोनों से स्पष्ट मासूम

होता है।

पदस्य ध्यानयोग का फल वर्णन करते हुए हेमसूरि कहते हैं कि ध्यान से मोगी यीनराव होता है। इसने अतिरिक्त ध्यान तो तो वेचन प्रत्य तिरतार हो समझना चाहिये। मन्त्र विद्या के वर्ण और पद को आवश्यकता हो तो विश्लेषण करना अर्थात् विका सिध्यक्षले पदी को भी प्रयोग म ताना चाहिये प्योगि बैंदा करते से लदय चस्तु अधिक स्पष्ट होगी है। इस जैंग वासन ने मन्त्रस्पी तस्व-रत्न का आचीन गणपरो के प्रमुख पुरुषो द्वारा स्वीकार किये हुए हैं। यह जान इंदिमानों को भी प्रवाश देते हैं। इसलिए ये मन्त्र अनेक भद्य के बलेशों का

योगशास्त्र के नवम और दशम प्रकाश में स्परस और स्पर्वाणत व्यान के प्रमारों का वर्णन है, परन्तु उसके साथ शक्ति-बाद का सम्बन्ध नहीं है। उसके बाद की सुक्तव्यान की प्रक्रिया की बिक्ताद के साथ सम्बन्ध नहीं है। उसके बाद की सुक्तव्यान की प्रक्रिया कि कि एक्टस्य और पदम्य व्यान योग में जीनों को तन्त्र-साध्या और क्रान की कि के स्थिकाग है और फूल क्ष्मु की परिन की बेबता मात से अक्नीकार किया गया है। बैनों में में मिन्त विधा और युद्ध विद्या का होना सम्भव है। है पचन्द्रसूरि वे गुद्ध विद्या पर ही और दिस्त है। सी विटरनील अपने बारतीय साहित्य के इतिहास से कियते हैं कि हेमचन्द्र का पीनशास्त्र में केवल व्यानयोग गही है अपित साम्य धर्माचरण की शिक्षा है। श्री व्यालाशी भी इसी प्रकार का मन प्रकट करते हैं है।

q—"पोपास्त of Hemchandra does not mean merely meditation or absorption but religious exercise in general, the whole effort which the pious must made. The work contains complete doctrine of duties. The actual बीप takes about 1/10 of the whole commentary. Hemchandra is well versed in Brahminical literature and quotes the versex from Manu." History of Indian Laterature by Winternitz, vol If, Page 511, 369, 571 तथा बीपमाल gives an account of duties of Jains and rigid practices peculiar to the ascetic tempernanent of Jains."—History of Sanskrit Latriture by Varadachari, Page 101

हेमचन्द्र की धार्मिक आस्था का स्वरुष – धार्मिक आस्था के सम्बन्ध में विचार •रते समय यह ध्यान में रखना चाहिये कि हिन्दू, बौद्ध, जैन सभी धर्मों ने भक्ति पथ को स्वीकार किया है। यह एक अत्यन्त प्राचीन साधना-मार्ग रहा है। आचार्य हेमचन्द्र के ग्रन्थों के विवरण से यह प्रभावित होता है कि केवल स्तुति-स्तोत्र या स्तव-स्तवन ही नही पूजा, वन्दना, विनय, मगल और महोत्सव के रूप में भी जैन भक्ति पनवती रही है। उनके मत से पूजा भक्ति का मुख्य अग है। ध्यान और भाव पूजा को एक मानकर ध्यान-मिक्त की एकता ही आचार्य हेमचन्द्र ने सिद्ध की है। उसके भावपूजा, द्रव्यपूजा जैसे कई प्रवार भी बतलाये गये हैं। विनय और श्रद्धा का पनिष्ठ सम्बन्ध रहा है। नृत्य, गायन, वादन, नाटक, रास, रथ-बात्रा इत्यादि सभी कुछ भक्त के भावों की अभिव्यक्ति है। 'योगशास्त्र' के आधार पर यह कहा जा सकता है कि जैनो का भगवान बीतरागी है। 'पर' मे होने वाला राग ही बन्ध का हेतु है, परन्तु बीतरागी परमात्मा 'पर' नहीं अपित 'स्व' आत्मा ही है। बीतराग में किया गया अनुराग निप्काम ही है। भगवान अरहन्त या सिद्ध राग-द्वेपरहित होने पर भी भक्तो को उनकी भक्ति के अनुसार फल देते हैं। इस प्रकार परमेश्वर की स्तुति पुण्यवर्धक कमीं को जन्म देती है। स्तृति पुण्यभोग का निमित्त है, कर्म-क्षय का नहीं। भगवान जिनेन्द्र के चरण कमल-युगल की स्तुति को एक ऐसी नदी माना है जिसके गीतल जल से कालोदग्र दावानल उपशम हो जाता है, अर्थात मोक्ष मिलता है।

आधार्य हेमचन्द्र ने अपने दर्शन ग्रन्थों में एक और आरमा के गीत गामे तो इसरी और अहंन्त के चरणों के निकट श्रद्धा के दीपक जलाये। उन्हीं ने

निर्मण और समूज जैसे खण्डो की कभी कल्पना नहीं की।

हेमचन्द्र के ग्रन्थों से निदित होता है कि तीर्थयात्रा से भी भक्ति पर प्रदेशित की जाती है। 'प्रबन्ध चिन्तामणि' के अनुसार सम्बाद कुमारपाल ने गिरमार की तीर्थ-यात्रा की भी। उस पर चढने के लिए सीदियाँ लगवायी थी। जसने शत्रक्वय तीर्थसेत्र के उद्धार में १ करोड ६० लाख रुपया व्यय किया था । स्वय आचार्य हेमचन्द्र भी तीर्थ यात्रा करते थे।

तर्थंडकरो के जन्म महीत्सव, रच-यात्रा महीत्सव, इत्यादि प्रकारों से भी धार्मिक आम्या प्रकट की जाती थी। धार्मिक आस्या प्रवट फरने के ये प्रकार शासार्य हेमचन्द्र को मान्य है। उन्होने अपने महावीरचरित मे उस रप-यात्रा महोत्सव का सरस वर्णन किया है जो सम्राट कुमारपाल ने सम्पन्न करवाया था। १-प्रतियाम प्रतिपुरमासमुद्रं महीतले । रखयात्रीतस्य सोऽहं रक्षतिमाना परिष्याति हमचन्द्रावार्य-महावीरचरित-सर्ग १२-क्लो, ७६

"मोहराज पराजय" नाटक में भी कुमारपाल द्वाग रथ-यात्रा महोत्सव मनाने की आमा देने का उल्लेख हैं। थी सोमप्रभावाय के 'कुमारपाल प्रतिबोध'(१९=५६) में तो इस महोत्सव का निश्चट वर्णन है।

हीर्षेड्करों के जन्मोत्सव के अवसर पर नृत्य-माटपाविकों का भी अंगोजन होता या । यह भी धार्मिन आस्था प्रकट करने का एक माध्यम था । कुमारविहार में भगवान महाबीर की भूति की स्थापना के अवसर पर अधपास मोत्र के "मोहराज पराजम"नाटक का प्रदर्शन हुआ था । औं लक्ष्मीशकर व्यास का मत है कि कुमारं-पाल ने गुरू हेमचन्द्र से विन सन १२९६ में चैन धर्म की दीधा लेने के उपरान्त कुमारविहार का निवाल और प्रतिष्ठा करवायी भी ।

"इन्त्रमहोत्सव" के प्रारम्भ से सम्बन्धित एक कथा 'नियध्विज्ञालाका पुरुष किता' ( १-६-२१४-२५ ) ये दो हुई है जिससे शासार्य हेगक्य की ध्रामिक खास्या का स्वस्थ मासूम पडता है। एक बार व्हरमबंद के पुत्र मरत से इप्रदेव में पूदा कि क्या आप स्वर्ध में भी इसी रूप ये रहते हैं ? इन्त ने उत्तर दिया कि सहु के इस को प्रतुष्प देख ही नहीं सकता। भरत ने देखते की इक्क्षा पकट की तो इन्त ने अलक्षकारों से युध्योधित अपनी एक अपूर्वी भरत की दी। वह जातीस्था मीन्दर के लिए दीपक के समाज थी। राजा भरत ने अपीष्या में उस अपूर्णी की स्थापना कर को महोसबब मनाया वह 'इन्त महोसब्द हुआ। यह कथा आवस्यक कृति (पूर्वीर्ध २१३५०) और तमुदेव हिण्डी (४० १५४) में भी धी हुई है।

वे जैनाधार्य होते हुए भी क्षेमेश्वर की यात्रा में कुमारपान के साथ गांवे ये तथा बाताहन, अन्युष्टन, मुक्ता, मन्त्र, न्याता, वितर्यन आदि स्वरूप पत्रोपचार थियि से उन्होंने शिव की पूजा की यह भगवान कित को प्रत्यक्ष किया। साराज यह कि आवार्य हेमचन्द्र की धार्मिक आस्था का स्वरूप अनिवि-शांत जब व्यापक था।

विर्माण भवित, बन्दीस्वर मवित, चैरयभवित,

<sup>9-</sup>श्री लङ्भोशकर व्यास-चौजुक्य कुमारपाल-भारतीय आनपीठ, काणी १६५४ पृष्ठ ३३, ४०.

र-मित के १२ भेद-सिद्धमित, श्रुतमित, चारित्रमित, श्रोपमित आवार्य मित, पत्रपुर मित, तोर्थेहरूर मित, श्रान्ति मित, समाधिमित,

धार्मिक साहित्य में योगशाहत का हथान-सस्कृत ना धार्मिक साहित्य सुदूर वैदिवकाल से आरम्भ होता है। वेदो में जो कर्मनाण्ड विषयक साहित्य है वहीं प्राचीनतम धार्मिक साहित्य है। यजुर्वेद तथा बाह्यण-प्रन्यों से यह साहित्य विप्रलत्त से प्राप्त होता है। उसी प्रकार स्मृतिकाल में या सूत्रकाल में सस्कृत में धार्मिक साहित्य ने सबसे अधिक समृद्धि हुई। इसके अन्तर्गत यज्ञसस्या नो स्थिर राज्यके के लिए तदनुकुल आचार-धर्म पर विशेष जोर दिया गया है, तथा वर्षांत्रम धर्म की प्रतिस्कृत की नयी है।

इस काल से धार्मिक साहित्य के अन्तर्गत विशेषत कल्पसूत्र तथा गृह्यसूत्र आते हैं। योतसूत्र अथवा कल्पसूत्र में वेदोक्त कर्मेशण्ड का ही वर्णेन है तथा गृह्यसूत्रों में चातुर्वेण्यों के आचार-धर्म का वर्णन है। उसी समय बहुत से स्पृति ग्रन्थ भी लिले गये जिनमें भी आचार-धर्म की प्रमुखता है।

जैन धर्म भी अमण प्रधान है जिसमे आचरण को प्रमुखता दी गयी है। मैनल नैदिक कर्मकाण्ड के प्रतिबन्ध एव उसके हिंसा सम्बन्धी विधानों को छोडकर जैन धर्म एक प्रकार से ब्राह्मण धर्म को ही स्वीकार करता है। सत्य, अहिंसा, सप. त्याग, साधना, वैराग्य आदि बाते जैन धर्म में वेदान्त के सद्ध ही हैं। इस दृष्टि से आचार्य हेमचन्द्र के प्रन्यों का सस्कृत के धार्मिक साहित्य में विशिष्ट स्थान है। आचार्य जी अपने योगशास्त्र में कर्म-सिद्धान्त की प्रतिष्ठा करते हैं. सथा आत्म-चिन्तन के लिए श्रवण, मनन, निदिध्यास पर जोर देते है। आत्मा की सत्ता एवं साक्षातकार के लिए आहमा के विकास पर आचार्य हेमचन्द्र बाह्मण धर्म के समान ही जोर देते हैं। आत्मा के विकास के अनुसार ही पच-महाव्रत इत्यादि द्वादश-व्रती का उन्होने योगशास्त्र मे दर्णन किया है। अतः हेमचन्द्र ने अपने योगशास्त्र से न कैवल जैनियो की आत्मसाधना करने की प्रेरणा की अपित नैष्कर्म के प्रति आसक्त हिन्दुधर्म मे भी आत्म-साधना की प्रेरणा की । योगशान्त्र ये सभी गृहस्यों के लिए गृहस्य जीवन में आत्म-साधना करने की प्रेग्णा दी है और इस प्रकार पुरुषायं से दूर रहने वाले समाज को उन्होंने पृख्यार्थ की प्रेरणा दी। उनका धर्म केवल उन पृख्यों के लिए है जो बीर और दृढचित्त है। इनका मूल मन्त्र मानो स्वावलम्बन है। इसलिए ये मुनतातमा को 'जिन' या 'बीर' वहते हैं।

सस्कृत का धार्मिक साहित्य अपनी विसी-पिटी प्राचीन परम्परा को छोडकर पैष्णवद्यमें अपना मित सम्प्रदाय के रूप म नवा मोड ले रहा था । हुमचन्द्र का जीवन एव साहित्य इस सम्प्रदाय के साथ आचार-धर्म में पर्याप्त साम्य परता था। इस नथी दिला में सस्कृत धार्मिक साहित्य था जो दिनास हो रहा या उसमे आचार्य हेमचन्द्र के सन्यों ने अपूर्व योगदान देकर निकास में मदद दी है। उनने प्रन्यों ने सर्वृत्त के धार्मिक साहिल्य में भिवत के साथ धमण-धमं का एवं तदयें कठोर साधानायुवत आचार धमं का प्रचार किया। अत्यय सरकृत के धार्मिक साहिल्य में आचार्य हेमचन्द्र के धन्यों का महत्वपूर्ण स्थान धर्देय अकुण्ण रहेगा। वत्कासीन समाज में निद्यास्थ्य को भगाकर जापति उत्यय कर्षण का स्थेय आचार्य की के धार्मिक प्रन्यों को भी है। उनके भेगामात्र के अध्ययन एव अभ्यास से वाध्यानिषक प्रमति की प्रेरणा तो मिनली ही है। ऐहिक जीवन में साहिल्य जीवन व्यतीत कर वीर्यायुपाने में एव सदाचार से आदर्श नागरिक निर्माण कर समूचे समाज को सुध्यवस्थित करने में आचार्य हेमचन्द्र ने अपूर्व योगदान किया है। सक्षेय में एल्ट्रोत्थान के लिए राष्ट्रीय वरित का निर्माण करने में आचार्य हेमचन्द्र के धार्मिक साहिल्य में आधार्य हेमचन्द्र के प्रन्यों का स्थान सदा ही अपूर्व रेता के का धार्मिक साहिल्य में आचार्य हेमचन्द्र के प्रन्यों का स्थान सदा ही अपूर्व स्थान के बार्मिक साहिल्य में आचार्य हेमचन्द्र के प्रन्यों का स्थान सदा ही अपूर्व स्थान के बार्मिक साहिल्य में आचार्य हेमचन्द्र के प्रन्यों का स्थान सदा ही अपूर्व स्थान के बार्मिक साहिल्य में आचार्य हेमचन्द्र के प्रन्यों का स्थान सदा ही अपूर्व स्थान के बार्मिक साहिल्य में आचार्य हेमचन्द्र के प्रन्यों का स्थान सदा ही स्थान

जैन धर्म का साहित्य अत्यन्त समृद्ध है। यह अधिकाशत प्राष्टत मे है। सूत्र काल से जब अव्य दर्शनों ने जैन-अत की आलोचना की तब पैनों ने अपने मत के सरकाण के लिए सरकृत भाषा को अपनाया। इस प्रकार सरकृत से भी जैन साहित्य का विकास हुआ है। प्राचीनतम धर्म प्रत्यों में चतुर्देशपूर्व और एवं साहित्य का विकास हुआ है। प्राचीनतम धर्म प्रत्यों में चतुर्देशपूर्व और एवं स्था का गिनाये जाते हैं। वेतिक पूर्व सन्य अभी जुन्त हो गये हैं। उनके बाद कम्या जपान, प्रत्यों पूत्र, हत्यादि नाना धेणी के प्रत्य लिये गये हैं। सहस्त्र में जनस्वात का जितामाधिएमसूत्र मिक्सिन दिवाकर का ज्यामासतार की प्रत्यास्वात का प्रत्यासकृत्य से अस्ति का प्रत्यासकृत्य से अस्ति का प्रत्यासकृत्य हो। स्था से स्था स्था से प्रत्यासकृत्य का प्रत्यासकृत्य का प्रत्यासकृत्य हो।

आचार्य हेमचन्द्र ने अपने पूर्ववृत्ती सभी आचार्यों ने धार्मिक साहित्य का समुचित उपयोग विया और उसी गरम्परा नो पुष्ट बरते हुए, उसे विवासत करते हुए, उसे और आगे बडागा है। प्राचीन काल में जन वर्ष तादिक विवास के गाम पर मत्ती चारिक्व ही था। मैनक वाधिक्व ए, अकन, त्यानक विदेश और दिया जाता था। आव्यानार तथ में स्वाध्याय लाचारी से आ गया था। केवल अतन त्याग से गरीर तो जीणे हीता ही है, आत भी जीणे, इशकाय, मरणासन्त हो जाता है, यह प्रतीति जैन पुराण पुरा की हसरो भी अपेशा बहुत विकास से मुई। उमान्याति से सं प्रमा इस अनुभूति को व्यवक्त किया। उमास्याति से जीन देह में स्वाताति से अपेश विया। पुरा का द्वारा किया विवास प्रमुद्धति हुई भी आंक्ष

युन्दयुन्द, सिद्धसेन, अवलव, विद्यानन्द, हरिभद्ग, यशोविजय आदि ये रूप मे विवसित होती गयी ।

द्दिसी जान की चेतना को आजायं हैमचन्द्र ने अपनी तर्कशुद्ध एवं
तर्फेसिद्ध तथा भनित पुक्त सरक्ष वाणी ने द्वारा निकास की परमोच्च चोटी पर
पहुँचा दिया। इन्होंने पुरानी जड़ता को जड़मूल से उत्ताह फ्रॅंक दिया, एव
आरामिवश्वास का सञ्चार किया। और इस प्रकार आजायं हैमचन्द्र के प्रत्यों ने
जैन धर्म के साहित्य में समुद्धि तो की है, साथ ही इसमें उत्कृष्टता लाये। जैन धर्म
के साहित्य में उनके प्रत्यों का स्थान अपूर्व है। और उनके प्रत्यों के कारण
ही जैन धर्म गुजरात ने तो वृद्धमूल हुआ ही भारतकार्य में क्वंत्र, विदोयत मानप्रदेश में, जैन धर्म के प्रचार एव प्रसार में आचार्य हैमचन्द्र तथा उनके प्रत्यों
के अभूतपूर्व योगदान किया है। इस दुव्दि के जैन धर्म के साहित्य में आचार्य
हैमचन्द्र के प्रत्यों का स्थान अपुत्व हैं।

१---जैन दर्शेन-भुनि श्री न्याय विजय जी-प्राक्त्यन , शान्तिलाल

अध्याय: ७

खपसंहार

## भारतीय साहित्य को हेमचन्द्र की देन आचार्य हेमचन्द्र की बहुमुखी प्रतिभा

साधारण तक पहुँच न सका । स्वयं जैन सम्प्रदाय में भी साधारण वीद्धिक स्नर वे लोग आचार्य हेमचंद्र वे विषय में अनिभन्न हैं । विन्तु आचार्य हमचन्द्र वा मार्य सो सम्प्रदायातीन और सर्वजनिह्ताय रहा है। और इस दृष्टि से वे अन्य सामान्य जन, आचार्यों एव चित्रयों से मही बहुत अधिन सम्मान एव श्रद्धा ने अधिकारी हैं।

भारतीय इतिहास में १२ वी शताब्दी अर्थात् हेमचन्द्र-मुग जैन सस्कृति के जयभोप का मुन है। इस समय तथ धर्म, आचार और जिन्तन के क्षेत्रों को निर्मान को रित्यमित और निर्मान के क्षेत्रों को निर्मान को पान्हची जैन आगमों की उपस्यका से उतर कर कोलभागा की सपाट समतल भूमि पर विचरण करने लगी थी। विस्तार ने उसका वेग तथा भू-विस्तिय कर्य ने उसका मैंक्ट कुछ कीण कर दिया था। आचारीगिति आगम सूत्रों के उसम्यतस्थात्री तुरूक कमारी वे कीच उसका प्रवाह स्थाप अरोकाहत आवद्ध था फिर भी उसकी श्रीतल सधुर पावन कुहार की आहलाद-दामिनी शक्ति से प्रचान की कभी न आने पायी थी।

हैसचन्द्र सच्चे अर्थ मे आचार्य थे। आचार्य विशे वहते हैं ? आचार्य आचार प्रहुष करवाता है, आचार्य अर्थों की वृद्धि करता है । आचार्य के तीनो धर्मों का समावेश हस्म हरा है। आजरूक की परिभाषा ने अनुसार आचार्य थिया वर्ग की ग्रिट्याचार तथा सद्वतीन सिखाता है। विचारों की वृद्धि करता है। जो इस प्रकार युद्धि की वृद्धि करता है। जो चरित तथा युद्धि का विकास करने मे समर्थ हो, वह आचार्य है। इस अर्थ मे आचार्य हमनन्द्र गुजरात के एक प्रधान आचार्य हो थेंग, यह नि सत्वेह है। यह बात उनके जीयन-कार्य का और लोक मे उसके परिणाम का इतिहास देखने से स्पष्ट हो जाती है। आचार्य के सभी गुण हेमचन्द्र मे विख्यान थे।

संस्कृत साहित्य और विक्रमाबित्य के इतिहास में जो स्थान कातिवास का और श्री हर्ष के दरबार में जो स्थान बाणभटट का है, प्राय वही स्थान १२ वी चताव्यी में जीलुक्स वधोद्देशन सुप्रसिद्ध युर्जेर नरेन्द्र शिरोमणि सिद्धराज जयसिंह के इतिहास से श्री हेमचन्द्राचार्य का है। बाचार्य हेमचन्द्र अनेक विद्याओं तथा शास्त्रों में निष्णात थे। श्री संमध्यभूसूर्य ने अतार्थकाव्य में इनका गीर । प्रत्य जवलेख किया है —"विवासीनिध सच सदर मिर्टि श्री हेमच्या गुरू १। प्रत्यों को सर्वाप्त प्रत्यों की सर्वाप्त वे इतका स्थान अदितीय है। विचित्रकार निपुषता तथा बहुताता के नारण उन्होंने कितकाल-

सर्वेत्र की उपाधि प्राप्त की थी। उनकी योग्यता, उनकी क्षमता, उनका जीवन, उनका कार्य, उनका आचार-व्यवहार-वरित्र सभी गुण शतप्रतिशत आचार्य के समान थे।

आचार्य के साथ-साथ वे कलिकाल-सर्वज्ञ भी थे। महान विद्वान के साय-साथ वे चमत्कारी पुरुष थे। योगसिद्ध हाने से उन्होंने अनेक अलौकिक बातें कियान्तित की यी। आचार्य हेमचन्द्र मन्त्र-विद्या में पारडगत थे किन्त उन्होंने उसका उपयोग सासारिक वंभवी की प्राप्ति में कभी नहीं किया। उनके पास विद्याएँ थी. सत्र थे और उन्हें देविया सिद्ध थीं । किन्त आचार्य हेमचन्द्र ने जनका कभी रागात्मक प्रयोग नहीं किया । हैमचन्द्राचार्य स्वय जमत्कारसिद्ध पुरुष ये फिर भी वे लोगो को चमत्कार के जाल मे मीहिन करना नहीं चाहते थे। उनकी धार्मिक आस्या भूलरूप से बुद्धिवाद पर ही थी। हेमचन्द्र यद्यपि चुदिवादी प्रकाण्ड पण्डित में फिर भी अनौकिक शक्ति पर उनका विश्वास मा और वे अलौकिक शक्तियुक्त स्वय भी थे। उन्होंने अपने आश्रयदाता कुमारपाल की बीमारी अपनी मन-जाति से दूर की थी। बुदावस्था में लूता रोग ही जाने पर अप्टागमीगाभ्यास द्वारा लीला के साथ उन्हाने उस रोग को नष्ट कर दिया था"। 'प्रभावकवरित' (४-१९४-१२७) मे जोणिपाहड (बोनिप्रामृत) ने बल से मछली और सिंह उत्पन्न करने की तथा 'विशेषावश्यकभाष्य' (गाया १७७६) की हेमचन्त्र-सूरि इत टीका से अनेक विजातीय हत्यों के सयोग से सर्प, सिंह भादि प्राणि और मणि, सवर्ण आदि अचेतन पदार्थों के पैदा करने का उल्लेख भिलता है। आज भी पाटन में जनकी अलौकिय मन्तियों के सम्बन्ध में नाना-मकार की कियदन्तियाँ प्रसिद्ध हैं। वैसे भी ३॥ करोड पत्तियों के विराट साहित्य ना एक व्यक्ति के द्वारा सजन करना स्वय मे असाधारण बात है। बाचार्य हेमबरद्व अपने भव्य व्यक्तित्व के रूप में एक जीवित विश्वविद्यालय भयवा मृतिमान ज्ञानकोष थे। उन्होंने ज्ञानकोष के समकक्ष विशाल प्रस्थ संबद्ध का भी भावी बीढी के लिये सुजन किया था

प्रो॰ करील इन्हें "Intellectual guant" बहुर है। वे सक्युक 'लक्षका' साहित्य तथा तक" अर्थात स्थाकरण, साहित्य तथा दर्शन के असाधारण आजार्य हो। वे शुक्रणीय कानित वे तेकस्वी, आवर्षक, व्यक्तित के साराथ करने वाले महापुरुष थे। वे तथीलिक थे, आक्षकेता से तथा कवि थे। व्यत्तते भी कुडाने मे वे प्रभाववारी सुखारण भी थे। उन्होंने वर्षामह और कुमारपाल की

१---प्रबन्धनिन्तामणि-हेमप्रबन्ध

सहायता से मद्यनिवेध सपन किया था । उनकी स्वृतियाँ उन्हें सन्त मिद्र करती हैं, सपा आरम-निवेदा उन्हें योगी मिद्र करता है। वे सर्वज के अनव्य उपासक थे।

आपाय हेमचन्द्र में दिरयं जीवन में पद-पद पर हुम छनाी विविधता, सर्वदेगीयता, पूर्णता, मविष्यधाणियों में सत्यता और कतिवाल-सर्वद्रता देग-सनते हैं। उन्होंने अपनी झान-प्रयेत्स्ता से अधवार वा नाण निया। ये महर्षि, महास्मा, पूर्ण स्थमी, उत्हृष्ट्य जितिष्ट्य एवं अत्यव्ह खार्यारी थे। वे निर्मय, राजनीतिक, मुहमल, मानुभल, णक्त सत्यत्व वा वादिमानमर्वक थे। वे सर्वधमसममायी, सत्य वे उपासन, जैन धर्म वे प्रवासन तथा देश के उदार थे। वे सर्वध थे, उदार थे, निर्मृद्ध । सबहुष्य होते हुए भी, प्रीव पीटसन ने जयदों मे, दुनिया वे विश्ती भी पदार्य पर उनका तिस्तमान गोह नहीं था। उनके प्रत्येक ग्रन्य में विद्वाता की अनव पर उनका तिस्तमान गोह नहीं था। उनके प्रत्येक ग्रन्य में विद्वाता की अनव अनव्यति का प्रवास, राजवार्य ने अधिस्य, अहिंगा प्रचार में दीर्यदृष्टि, योग में स्वानुमव का आवर्ष, प्रचार मार्य में स्ववस्था, उपदेश में प्रभाव, वाणी ने आवर्षण, स्तुतियों में गानीर्य, हम्दी में वस, अस्ववारों ने वस, असवारों से स्वानुस्त ने वस, असवारों स्वयत्वारी ने वस, स्वव्यवार्णी ने वस्तीयता एवमू उनके सम्पूर्ण जीवन में कितवार सर्वश्रता सनकती है।

आषाय है सजर जैनाचार के प्रति केवल आस्थावान ही नहीं ये अपितु हवय भी एक सूरि का जीवन व्यतीत करते थे। उन्होंने अपने प्रभाव एयम् उपरेश से १३००० प्रदुस्य अपित लगमग १॥ लास व्यक्ति जैन धर्म से वीलित निये! इसता सब होते हुए भी हमक्वायां प्रकृति से सत्त थे। सिद्धराज ज्यसिंह एवम् उपरोक्ता की राज्यसभा थे रहते हुए भी उन्होंने राज्यस्ति का समान प्रहूप नहीं किया। वे राज्यसभा थे भी रहे तो आचार्य के रूप में ही। गुजरात में साला को राज्यसभा थे भी रहे तो आचार्य के रूप में ही। गुजरात में साला को समझाया, उनसे आधरण करामा और इसीलिय अन्य स्थानों की अपेसा गुजरात में आज भी अहिंसा की जब अधिक मजबूत है। गुजरात में आहिंसा की प्रवत्ता के आज भी अहिंसा की जब अधिक मजबूत है। गुजरात में आहिंसा की प्रवत्ता को जन्म की स्थाना गाँधी को जन्म दिया। यह देवी घटनाओं को जमस्तिग प्रवीत होता है, किन्तु वास्तव में आचार्य हैमचन्द्र को अपने दिया लाचरण से, प्रभावकारी प्रचार एव उपरेश से भावार्य हैमचन्द्र ने अपने दिया लाचरण से, प्रभावकारी प्रचार एव उपरेश से महात्मा गांधी के जन्म की पृष्टपृत्ति हो सानी देवार की थी।

भारत के इतिहास में यदि सर्वथा मधविरोध तथा मधनिषेध हुआ है

१---हेमचन्द्राचार्य- ईश्वरलाल जैन-आदशै धन्यमाला,मुलतान ।

तो वह सिद्धराज एव जुमारपाल के समय मे ही। इसका श्रीय ित सन्देह 
पूर्णतया आचार्य हेभचन्द्र को ही है। उस समय गुजरात की शान्ति, तुन्दि, तुन्दि
एवम् समृद्धि के लिये आचार्य हेभचन्द्र ही प्रभावणाली कारण थे। इनके कारण
ही कुमारपाल ने अपने आधीन अठारह बढे देशों में चौदह वर्ष तक जीवहत्या का
निवारण किया था। कर्णाटक, गुजँर, लाट, सीरपट्ट, कच्छ, सिन्यु, उच्च भमेरी,
मण्देग, भालब, कोचण, कीर जानसक, सपादलक, मेमाड दिल्ली और जालघर देशों
के कुमारपाल ने प्राणियों को अध्ययना दिया और सातों अ्यसनो का नियेष्ट्र
किया।

आवार्य हेमचन्द्र ने अपने पाण्डित्य की प्रकर किरणों से साहित्य, सम्झति और इतिहास के विभिन्न लोगों को आलोजित किया है। वे केचल पुरातन प्रवित्त के अनुवाणी नहीं थे। जैन साहित्य के इतिहास में हैमचन्द्र पुगे के नाम से पृथक समय अवित किया गया है तथा उस पुग का विशेष महत्व है। वे गुजरात के साहित्य और सम्झति के आध्य-प्रयोजक थे। इसलिये गुजरात के साहित्य का निवार महत्व है। इनका समूर्य जीवन तत्कालिय जुजरात के साहित्यक कियान जन्हे गुजरात के साथ पुथा हुआ है। उनका समूर्य जीवन तत्कालीन गुजरात ने इतिहास ने साथ पुथा हुआ है। उनहोंने अपने श्रीअस्त्री और सर्वोद्धम्यरिपूर्ण व्यक्तित्व से गुजरात को सवारा है, स्वाया है और पुगपुता तक जीवित रहने की ग्रांत अरी है। देम सारस्वत सन ने उन्होंने सर्वजनहिताय प्रकट किया। कर मारु भूगी ने चन्ह गुजरास को चेतनवाता "Creator of Gujarst consciousness" कहा है।

'निपरिद्यालाकापुरवचरित' की प्रश्नास्ति में उन्होंने वहां है कि स्थाकरण की रचना तो सिद्धराज जर्यासह के अनुरोध पर की गयी किन्तु द्वियास्य, काव्यानुकासन, इन्दोऽनुकासन, योगमादक अर्थित की रचना प्रोक्ताय' लोगों के लिये की वयों । यहां 'लोकाय' का वर्थ 'साक्त्रयायिक मनोवृति के लोग जैन' किया जाता है, किन्तु नि सन्देह आवार्य है सम्बन्ध के सोगृत्त को सोगृत्त के लोग जैन' किया जाता है, किन्तु नि सन्देह आवार्य है सम्बन्ध के सोगृत्त के सोग्हात को सोगृत्त क्या जाता है, किन्तु नि सन्देह आवार्य है अधिक व्यापक था। व जनक सम्बन्ध से अधिक व्यापक था। व जनक सम्बन्ध से अधिक व्यापक था।

जालाय हेमकट कलात्मक निर्माण ने भी प्रेरक थे। इन्तरी प्रेरणा हेर परिचम तथा पश्चिमोत्तर भारत से अनेक मन्दिरो एउँ विहारों ना निर्माण हुआ। सिद्धपुर मे सिद्धराज ने रूद्रमहासय प्रासाद बनवाया। यह रहे हाय ऊँधा

१--जेन साहित्यनो मक्षिप्त इतिहास-मो द देसाई तथा मुजूरान एण्ड इट्स सिटरेषर-र. मा मुखी

सर्वोद्यगपूर्णं प्रासाद है । उस प्रासाद में अपवर्षति, गजपति, नरपति इत्यादि बहे-बड़े राजाओं की मूर्तियाँ बनवाकर हैं और उनके सामने हाय जीडे हुए अपनी मूर्ति भी बनवायी है। सिद्धराज ने सहस्रलिङ्य सरोवर बनवाया। कुमारपाल ने सोमेश्वर-सोमनाय मन्दिर का उद्घार किया । कुमारपाल ने १४४० नये विहार बनवाये। त्रिमुवनपाल विहार मे पारवैनाथ की मूर्ति की स्थापना करवायी । इसके अतिरिक्त मूपक विहार, युकाविहार, करम्बकविहार, क्षोलिया विहार आदि विहार बनवाये । संसार-प्रसिद्ध ऐतिहासिक सोमनाय के मन्दिर का पुतर्निमाण आचार्य हेमचन्द्र की प्रेरणासे ही हुआ था। 'प्रबन्ध-चिन्तामणि' में इसका उल्लेख है। पञ्चकूल के मन्दिर का निर्माण पूर्ण हो जाने पर आचार्य हेमचन्द्र और कुमारपाल दोनो ही देवदर्शन करने के लिये गये थे। आचार्य हेमचन्द्र के प्रभाव एव प्रेरणा से गुजरात तथा राजस्थान मे बने मन्दिर एव विहार कथा के उस्कृष्ट नमूने है। उनमें बास्तुकला की सारी शैलियों का रामानेश हुआ है। उस समय के स्थापत्य निर्माण में द्राविड सथा आर्थ-शैलियो भा समन्त्रय किया गया है। जैनी द्वारा निमित कीर्तिस्तम्म अथवा मन्दिरों में पय के रूप से निर्मित स्तम्भ उनकी कला के यदा के परिचायक हैं। स्तम्भ पर नक्वाभी भी पायी जाती है । आबू पहाड पर स्थित भ्वेत पायाणों से बना हुआ जैन मन्दिर स्थापत्य के वैभव का सूचक है। मन्दिरों के गुम्बद अब्द-कोणीय हैं। मेहराबो की रचना कुछ इस तरह की है जिससे आठो स्तम्म उस गुम्बद के अन्तरहुग की शोधा बढाते हैं। इस गुम्बद के भीतरी धाप के अलहकार पक एकहरे, दोहरे, तिहरे होकर गुम्बद के केन्द्र तक पहुँचे हैं। इस अलङ्कार चक का वैचित्र्य तथा उसकी समृद्धि दोनी उत्यकोटि की पुरुषि का सवर्धन तथा पोषण करते हैं। गुजरात के बढ़नगर के सुन्दर तोरणी या प्रवेश द्वार की भव्यता, खुदाई की अनुपम पदुता तथा गोभा भारतीय स्थापत्यकला को ससार नी आखों में ति सन्देह क चा उठाती हैं। इस युग में भवन-निर्माण में भी जैनो में काफी रुचि बतलायी और इस सब के प्रेरणास्त्रीत बाचार्य हेमचन्द्र थे।

प्राप्तरण शास्त्र में हेमचन्द्र का योगदान -मालव और गुजरात में राजनीतिक हैंच्याँ शास्त्रियों से चली ला रही था। राजनीतिक ईच्याँ की यह धावना आगे जाकर साहित्यक तथा साम्ब्रतिक क्षेत्र तक व्यापक हो गयी थी। मोजदेव के लगका पार्ट वर्ष प्रचात् कुंचरात के प्रसिद्ध राजा सिद्धराज जयसिह मालवा के भोजवशीय राजा यशीनमें देव को युद्ध में परास्त करके व्यक्तिनाय कहनाने लगा

<sup>9-</sup>प्रबन्धविन्तामणि सया भारतीय वास्तुशास्त्र पृ. ७२-डी. एन. मुक्स ।

था। उस समय मिद्धराज जयसिंह उज्जैन मे खापे। 'मुप्तानक चरिते' के जनु-सार जब अधिन सिंगण सिद्धराज जयसिंह को उज्जैन का सन्यात्य दिखा रहे थे तब उनने दृष्टि उपानरण स्वत्य पर पढ़ी। हेमक्द्रावार्यों ने यतलाया, यह शब्द-वास्त्र पर सम्य है। इसी तरह अनक्ष्रनारमाहन, वैकाशास्त्र, तक्त्यारम, हस्पादि ने अप ये ताती रहे। राजा ने पूजा, 'क्या हमारे यहाँ कोई विद्वान नहीं जो इस अक्टार सास्त्रीय सन्य रचना कर सकें'। सब जीय हैमक्द्रावार्यों को सरफ देखने जये। राजा ने हेमक्द्र से इस सम्बन्ध में पूज पूज आर्यना की' तब हैमक्द्र में कहा, 'कर्त्यमत्त्रिक ने नित्ये आपने शब्द पर्याप्त हैं। बारतीय देशी के प्रधालय में न स्याकरण सन्य हैं। उन सम्बन्ध ने काश्मीर से मगाइयें। तत्यकात हैंवनन्त्र ने उपलब्ध किनित स्याकरणों का सम्बन्ध अध्ययन कर विद्धाव जमीशह के नाम के साथ जीवकर ''नित्व हैम कक्दानुक्षास्त्र' नामक प्रभ्य रखा।

नितने प्राचीन आपं व्याकरण यने उनमें सन्त्रित एकमान पाणिनीय
न्याकरण ही साइगोपाइन उपलब्ध होता है। धाणिनि के प्रचात् कहे शामध्यपे
तक व्याकरण के क्षेत्र में पाणिनि ना ही साधायप रहा है। यांतिकरार कारवायन
तम महामाय्यकार पतन्त्रकित ने स्वाने बहुनूव्य यन्यों से पाणिनि ना हो गोरव
बहाया है। कैयट ने 'महाभाव्य प्रवीप' लिखनर तथा वपादित्य भागन ने
'वाधिका-बुक्ति' लिखनर, निनेन्डबुद्धि ने 'प्याप्त' मन्य लिखनर इस परप्राप्त को
पर्माभक चोटी तक पहुंच्या, रिन्तु इस परप्यार में कुष परिवर्तन कर, आकरण
की नमी प्रणाविकों नो क्षाय के ना जिया आवार्ष प्रेमचन को हो है।

पाणिति के 'अष्टाच्यायी' में प्रक्रियानुसार अव एवा रचता यही है। कातन्त्र की प्रक्रियानुसारी परन्यरा को पुनरन्जीनित कर आपार्थ हेमवन्त्र ने व्याकरण के क्षेत्र में स्वय का एक 'हेस सम्प्रदाय' निर्माण किया । हेमवन्त्र के प्रकरणानुसारी 'तिरहिष' अथवा 'काव्यानुसारी' का परवर्ती नैयाकरणो पर हतना प्रभाव हुआ कि पाणितिय नैयाकरणो ने भी अष्टाच्यायी की प्रक्रिया पद्धति से पठन-पाठन भी निर्माण का किवलतार किया ।

सोनसूरी शंताम्दी के बाद तो गाणिनीय व्याकरण की शंवस्त वटन-याटन प्रक्रिया क्यानुसार होने लगी। सुरुगठ, क्रमानुसारी पठन-याटन शर्ने शर्न उच्छित्र हो क्या। अच्छाध्यायी कम से पाणिनीय व्याकरण का अध्ययन प्राय भुत्त हो गया।

आवार्य हेमकदः के व्यावरण की पहली विशेषता ग्रह है कि उन्होंने व्याकरण से सम्बद्ध सभी अहुनों का अववन स्वय ही किया है। आवार्य हेमबन्द्र

आचार्य हेमचन्द्र

ने अपने ध्याकरंण भी बृहद् वृत्ति में कतिपय विशासनों को उद्युत किया है। ध्याकरण भी रचना में यह अक्षामान्य बात है। ध्याकरण भी रचना में यह अक्षामान्य बात है। ध्याकरण में दूसरी विशेषता यह है कि सस्ट्रत स्थाकरण के साथ ही साय वह प्राकृत तथा अपन्न के भा मों प्रामाणिक ध्याकरण है। उन्होंने अपने ध्याकरण पर दो बृत्तिया लिखी है, एक लपुतृत्ति तथा दूसरी बृहद्वृति । इक्ते अतिरिक्त स्वोपन्नवृत्ति सहिल धातूवारायण चणादि तथा लिखागान्यासन भी उन्होंने लिखा है। आचार्य हेमचन्द्र ने अपने ध्याकरण पर एक बृहन्नवास भी लिखा है। धिष्टत भगवानदास ने इसका अन्येपण तथा सम्पादन विज्ञा है। कहते हैं कि उसमें स्थं,००० हजार खोक थे। सम्पादित और को देखकर हम उसकी सरयता के विषय में विश्वत अनुमान कर सकते हैं।

इतनी विशाल एवं विराट् कृति को आश्वर्य जनक कर से आचार्य जी ने अकेले ही सृजित किया है। हेमचन्द्र का व्याकरणशास्त्र में यह योगदान महस्व-पूर्ण है। किन्तु शब्दानुशासन को ही सम्पूर्ण न मानकर शब्दशास्त्र की सम्पूर्णता के लिये उन्होंने चार कोश ग्रन्थ लिखे। इतने पर भी आचार्य हेमचन्द्र में विश्वमा नहीं किया। उन्होंने अपने व्याकरण की सोदाहरण व्याख्या करने के लिए शास्त्रकाव्य की भी स्वान की। व्याकरण के क्षेत्र में इतना विशाल योग-दान पतञ्जलि के बाद क्या किसी भी वैयाकरण ने नहीं किया।

प्राकृत व्याकरण में अपफ्रंस का प्रकरण तो उनकी अन्यतम विशेषता है ही किन्तु अपफ्रंस के जो उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किये है वे अपफ्रंस साहित्य के मौतिक रत्न भी हैं। हेमचन्द्र प्राकृत और अपफ्रंस साहित्य के उच्चकोटि के आचार्य थे। अपभ्रंस तथा आचितक बोलियो तथा विभिन्न विषयों का इतना बढ़ा विशेषत उस गुग में और कोई नहीं हुआ। पाणिनि और सायण से इनका महत्व किसी प्रकार कम नहीं था। अपभ्रंस माया और काहित्य को हेमचन्द्र की वेस- अप्रशंस सन्व पन अपं

जपन्न या भारत आर समहत्य का हवचन्त्र का वक्- जपन्न या सब्द भी जप स् सिप्टेंतर या शब्द का विगडा हुआ क्या यह शब्द अपाणियो क्य के लिये प्रयुक्त होता या। अपन्न था मध्यकालीन और आधुनिक भारतीय आर्यभाषाओ की बी है की कड़ी है, जिसका अधिक लगाव परवर्ती अर्थात् भारतीय आर्य भाषाओं से हैं । अपृभ्यं के अनेकृ नाम मिलते हैं, यथा अपभ्यं स, अवह्य, अपन्नष्ट, अवहट्ट इत्यादि।

महर्षि पतञ्जलि ने अपने महाभाष्य मे लिखा है कि, "मूपासोऽपशब्दाः अल्पोपासः शब्दाः । एककस्य हि शब्दाय बहुबोऽपञ्ज शाः तदाया-गोरित्यस्य शब्द-स्य गावी, गोणी, गोता, गोगोतलिका इत्येवमादयोऽपञ्जशाः"। अर्थात् अपशब्द बहुत और मन्द (मुद्ध) योडे हैं, क्योंकि एक-एक शब्द के बहुत अपन्न श है, जैसे भी शब्द के गावी, गोणी, मोला, गोपोतलिका इत्यादि अपश्च श हैं । यहाँ पर 'अपम्र' भ' शब्द अपशब्द के अर्थ में ही व्यवहृत है, और अपशब्द अर्थ भी सस्कृत ब्याकरण से असिद्ध शब्द है। उक्त उदाहरणों में माबी, गोणी इन दो शब्दों का प्रयोग प्राचीन फौन सूत्र ग्रन्थों में पाया जाता है । चण्ड तथा आचार्य हेमचन्द्र कादि प्राकृत चैयाकरणो ने भी ये दो शब्द अपने-अपने प्राकृत ब्याकरणो में लक्षण हारा भिद्ध क्रिये हैं? । दण्डी ने अपने 'काव्यादर्श' में पहले प्राकृत और अपन्त्रं ग का अलग-अलग निर्देश करते हुए काव्यो में व्यवहृत आभीर प्रभृति की भाषा की अपन्न स कहा है और बाद में यह लिखा है कि 'शास्त्र में सस्कृत मिन सभी भाषायें अपभ्र स कही गयी हैं । प्राकृत वैयाकरणो के मत में अपभ्र स भाषा प्राकृत का ही एक अवान्तर भेद है। 'काब्यालकार' की टीका में निमसाध ने लिला है कि "प्राष्ट्रतमेबापन्न श" (२-१२) अर्थात् अपन्न श भी गौरतेनी, मागधी आदि की तरह एक प्रकार की प्राकृत ही है। उक्त कमिक उल्लेखों से यह स्पष्ट है कि पतञ्जलि के समय में जिस अपश्च मा मन्द का 'सस्कृत व्याकरण असिद्ध' इस सामान्य अर्थ में प्रयोग होता या उसने आगे जाकर क्रमश. प्राकृद का एक भेद के विदीय अर्थ को धारण किया।

अपन्न श भाषा के निदर्शन 'विकमोवंशीयम्' 'धर्माम्युदय' आदि माट्य-प्रन्यो में, 'हरितशपुराण' (स्वयम्मू), 'पडमचरिउ' (स्वयम्मू), 'मविसयत्तर्वहा' (धनपाल), 'सजम मजरी', 'महापुराण' (जिनसेन), 'जसहर चरिउ', 'णाय-कुमार चरिउ' (पुष्पदन्त), 'कयाकोष' (हरियेण), 'पार्श्वपुराण' (चन्द्रकीर्ति), 'सुदसण-चरिज' (नयनदि), 'करक व चरिज' (कनकामर), 'जयतिहअणस्तोत्र'. 'विलासवर्दकहा', 'सणजुमार चरिउ' (हरिभव्र), 'सुपासनाहचरित', 'कुमा पाल चरित' (हेमचन्द्र), 'कुमारपाल प्रतिबोध', 'वपदेशतरिपणी', प्रभृति नाव्य प्रस्थी में 'प्राकृत लक्षण', 'सिद्धहेम शब्दानुशासन' (अष्टम अध्याय), 'सक्षिप्तसार', 'पडभाषाचित्रका'. 'प्राकृत सर्वस्व' आदि व्याकरणो मे और 'प्राकृत पिक्रमृत्त'. 'छन्दोऽनुशासन' आदि छन्द-शन्यो में पाये जाते हैं । अधिकतर अपभ्रंश साहित्य जैन भाण्डागारों में प्राप्त हुआ है अर्थात् अधिकतर जैन अपग्र ग साहित्य सामने आया है। जैना द्वारा रखित पुराणसाहित्य,आख्यानक नाव्य,क्या-काव्य १— बारीजियामी मारीमी, गीण विवाल (भाषा २,४,४), मोधील समेल्ल (व्यवहारमूल व ४) पणरमाशीभी (वि पा १,२-पम २६) २— प्राहत लेटाच २,१६ तथा है. प्रा. २, १७४ ३— भाषास्त्र १-३६

और उपदेशात्मक धार्मिक और खडनमडनात्मक प्रशस्तिमूलक रचनाएँ मिली है। इतना ही नहीं, इनके अतिरिक्त मुक्तको के रूप मे विशुद्ध लीकिक प्रवनारिक काव्य भी मिले है।

डाँ होर्नेलि के सत मे आयाँ की कष्यभाषाएँ बारत के आदिमनिवासी अनायं लोगो की भिन्न-भिन्न भाषाओं के प्रभाव से जिन रूपालरों को प्राप्त हुई धी वे ही भिन्न-भिन्न अपन्न का भाषाएँ । सर प्रियर्वन प्रभृति आधुनिक भाषास्तका इसको स्वीकार नहीं करते । इनके सत से व्याकरण नियमित भिन्न-भिन्न भाषाह्म अध्या जिल्ला होने के कारण जिन द्वात कष्य-भाषाओं की उत्तरित हुई थी, वे ही अपन्न य कायाएँ हैं। वे अपन्न सापाएँ ईसवी पन्न माताब्दी के बहुत काल पूर्व से ही व्यवहृत होती थी। महाकवि कालिवास के 'विक्रमोर्व सीयम्' नाटक मे अपन्न सा के रूप पाये जाते हैं। अतः कालिवास के समय से ही अपन्न सा भाषाएँ साहित्य मे स्वान पाने लगी थी, यह स्पष्ट है। वे अपन्न भाषाएँ प्रायः दणम चाताब्दी पर्यन्त साहित्य की मापाएँ सी। वह स्पष्ट है। वे अपन्न सा भाषाएँ प्रायः दणम चाताब्दी पर्यन्त साहित्य की मापाएँ विभिन्न अपना सा भाषाओं की मूल ने विभिन्न आकृत भाषाएँ हैं जो भारत के विभिन्न प्रदेशों में पर्वकाल ने प्रचालत थी।

अपन्न' श के बहुत भेद हैं। 'प्राष्ट्रताविद्रका' से इसके २७ भेद बताये गये हैं। 'प्राष्ट्रताविद्रका' से इसके २७ भेद बताये गये हैं। भार्कण्डेय ने अपने 'प्राष्ट्रत सर्वत्व स्वयं हों। को नगय्य कहुकर समस्त अपन्न हों। को नगय्य कहुकर समस्त अपन्न हों। की नगय्य कहुकर समस्त अपन्न हों। की नगय्य कहुकर समस्त अपन्न अपने स्वयं है। जिन अपन्न शासायं हेमबन्द ने केवल अपन्न श के सामात्य नाम से और असहरण के अपन्न श्वा है हमबन्द ने केवल अपन्न श के सामात्य नाम से और अस्त स्वयं के अपन्न श्वा है हमबन्द ने 'अपन्न श' इस सामात्य नाम से जो उदाहरण दिये हैं वे राजपूताना समा गुजरात प्रदेश के अपन्न श से ही सम्वय्य एखते हैं। शावडापन्न श किन्य प्रदेशीय अपन्न श से समस्त है। इसके सिवाय शौरसेनी अपन्न श के निदर्शन मध्यदेश के अपन्न से यो पाये जाते हैं।

सहाराष्ट्री आहत में व्यञ्जनों का लोष सवरिका अधिन है। अपमां में उक्त निमम का व्यवस देखने ने आता है। महाराष्ट्री में जो व्यञ्जन वर्णें कोष देता जाता है अपम्र म में उसकी अदेश अधिन नहीं, कम ही वर्णतोप पार्या जाता है। मह, समुकार नार भी विद्यमान है। वर्णनोप की गति ने महाराष्ट्री को स्वर बहुल आवार ने परिणत कर दिया था। अपम्र म में उसी

१-वर्गीय साहित्य परिषद पत्रिका, १३१७

नी प्रतिक्षिया आरम्भ हुई और प्राचीन स्वर-ध्यज्जनो नो किर स्यान देकर भाषा को भिन्न आदर्श में गठित करने की चेप्टा हुई । आदेशिक अपभ्रंश भाषाएं साहित्य की भाषाओं के रूप में उत्तत होने सगी ।"स्भव्योऽपश्र श. सरसरचन मुत्तवचनम्" अवस्त्र श भाषा भव्य है, पैमाची की रचना रसपूर्ण है।

अपभ्र म साहित्य की रचनाए मूक्तक और प्रबन्ध दोनी रूपो में मिलती हैं। जैनो द्वारा लिखित तीन प्रकार की प्रबन्धात्मक अपन्न श रचनाएँ मिलती हैं- पुराण साहित्य, चरितकान्य तथा कचाकाव्य । विगुद्ध लीनिक थुगारिक अपभ्रश काव्य आचार्य हैमचन्द्र के बन्यों में मुक्तकों के रूप में तथा सन्देश रासकादि के रूप में मिलता है। आचार्य हैमचन्द्र के साहित्य में 'कुमारपाल चरित', 'प्राकृत शब्दानुशासन' का अन्तिम भाग, 'छन्दीऽनुशासन' तथा देशों नाममाला में अपध्य श पद्य पाये जाते हैं जिनसे उस कालतक के अपन्न म साहित्य का भी अनुमान किया जा सकता है। हैमचन्द्र के 'कुमारपाल चरित' नामक प्राक्त द्वयाश्रय काव्य के अन्तिम सर्ग मे १४-६२ तक परा अप-भ्र श में मिलते हैं। क्या की दुष्टि से प्रथम सर्ग से अष्टम सर्ग तक नगरवर्णन-ऋतुक्णेन, चन्ह्रोदय, जिनमन्दिरममन, यूजनादि विषयो का वर्णन विशव और सुविस्तृत है। काव्य और व्याकरण की आवश्यकताओं की एक-साथ पूर्ति वडा दुष्कर कार्य है। इस दूष्कर वार्य को ही हेमचन्द्र ने अपनी इस कृति मे वडी कुशलता से निवाहा है। इसकी तुलना सत्कृत साहित्य के एक 'मट्टी काव्य' से की जा सकती है, जिन्तु 'भट्टी'मे वह पूर्णता और कमबद्धता नहीं जो हम हेमचन्द्र की कृतियरे में मिलती है।

आचार्य हैमजन्द्र के 'शब्दानुशासन' के अध्दम अध्याय के चतुर्य पाद मे अपम्र श मापा का निरूपण अन्तिम ११६ सूत्रो मे बडे विस्तार से किया है और इससे भी वडी विशेषता यह है कि इन नियमों के उदाहरणों में उन्होंने अपभ्र ग ने पूरे पदा उदधत किये हैं। उनके अपध्य श के उद्धरण रसमावापन्त हैं। 'खत्दोड़-मुशासन' में भी उन्होंने अपन्न श खंदों का समावेश कर देने का प्रयत्न किया है।

पण्डित केशवप्रसाद मिश्र में हेमचन्द्र द्वारा उद्धृत अनेक दोहो को पूर्वी हिन्दी मे परिणत करके दिखाया है। जैसे -

सन्ता भोग जु परिहरइ तमु कत हो बलिकीसु । तमु दहवेण वि सुण्डिश्रच जमु खल्लिहडूच सीमु ॥ हेम ५-४-३५६ आखत भोग जे छोडम रोह बन्ताक मिल जावें।

तेकर देवय में महल जकर खललाउ सीस ।।

<sup>9-</sup>वालरामायण- राजशेखर-9-99

वैसे ही आगे मा पद्य देखिये:—दायमु उडडावन्ति अए पिउ दिटठउ सहस्रति । श्रद्धावलया महिहिगय अद्धापुट्ट त उत्ति ॥

--हेम ६-४-३५२

इस पद्म वा उत्तरकाल में राजपूताने में निम्नलिखित एवं हो गया:--काय उडावन जावती पिय दौठों सहसत्ति !

आधी चुडी कागगल आधी टूट तडिति ।।

भाषार्य हैमचन्द्र के मुक्तक पद्यों में हमें स्वच्छन्द वातावरण मिलता है। जैसे.-

जिवें जिवें बिक्स लोअणह णिरु सामिल सिक्से इ ।

तिवें तिवें वश्मह निजय सवरवर पत्थारि ति करवेई ॥ म-४-२४४ अर्थात् प्रमों-ज्यो वह स्थामा सोचनो की वकता—कटाक्षपात सीखती है स्थो त्यों कामदेव अपने बाणो को कठोर परवर पर तेज करता है।

पिय सगमि कड निदूडी विश्वही परोकल हो केम्य ।

मह विन्ति वि धिन्तासिआ निंदू न एम्ब न तेम्ब ॥ ८-४-४१८ नामिका कहती है – न तो प्रिय सगम ने निवा है और न प्रिय के परोटा होने पर। मेरी दोनो प्रकार की निद्धा नध्ट होनगी।

प० चन्द्रधर शर्मा गुलेशी ने हेमचन्द्र के ब्रन्थों के महत्व की और हमारा ध्यान आकृष्ट किया है। (१) "हेमचन्द्र ने पीछे न देखा तो आगे देखा, उधर का छूटा तो इधर बढा लिया, अपने समय तक की भाषा का विवेचन कर डाला। यही हेमचन्द्र का पहला महत्व है कि और वैद्याकरणो की तरह केवल पाणिति के व्याकरण के लोकोपयोगी अश को अपने उचर मे बदलकर ही ने सन्तुष्ट गही रहे, पाणिति के समान पीछे गही तो आगे देलकर अपने समय तक की भाषा तक का व्याकरण बना गया"। (२) 'अपभ्र स के अग्र में उन्होंने पूरी गायाएँ, पूरे छन्द और पूरे अवतरण दिये है, यह हेमचन्द्र का दूसरा महत्व है। अपन्नंश के नियम यो समझ में न बाते। मध्यम पृष्ट्य के लिये पह. 'गपय' मे थ की जगह घ होने से सबध और मक्कडचुन्चि का अनुकरण प्रयोग बिना पूरा उदाहरण दिये समझ में नहीं आता। (३) तीसरा महत्व हेमचन्द्र का यह है कि वह अपने ब्याकरण का पाणिनि और भट्टोजीदीक्षित होने के साथ-साथ उसका भट्टि भी है। उन्होने अपने सस्कृत प्राकृत द्वयाथयकान्य मे अपने व्याकरण के उदाहरण भी दिये है तथा सिद्धराज कुमारपाल का इतिहास भी लिखा है। मटिट और भट्ट भोमक की तरह वह अपने भूत्रों के कम से चलता है। याकोनी का विचार है कि हेम ने वरुक्चि के 'प्राकृत प्रकाश' के आधार

पर अपना प्राकृत ब्याकरण बनाया किन्तु हा० पिशेल ने इस विचार का खण्डन विया है। देश-दिशा के भेद से अनेव प्रकार की अपन्त्र शाभाषाओं के होने के कारण हेमचन्द्र के अपभ्रं भ व्याकरण में अनेक प्रकार की भशाओं का आना अस्वा-भाविक नहीं । धूत्रं तुत्र प्रस्सदि ब्रास, खादि दूसरी वीलियों के शब्द हैं । हेमचन्द्र ने इनके विषय में अपने अन्य सभी में भी बहुत कुछ लिखा है। अपन शत्तण का सम्बन्ध वैदिकरवन से है, एहि बैदिक एशि से निकला है ।"

यद्यपि हेमचन्द्र ने भाषा भी दृष्टि से अपश्च'श दोहों को उद्धृत किया किन्तु निसर्गसिद्ध साहिन्यिकता उनके महत्व को बढा देती है। अपभ्रंश भाषा का प्रेम सम्पूर्ण दोहे को उद्धृत करने के लिये आचार्य को बाध्य करता है तथा उसके साहित्यिक स्वरूप को व्यक्त करता है। इससे आवार्य की सम्राहिका प्रतिमा और उनके लोक-भाषानुराग का पता चलता है। अपभ्र श क्याकरण में जब्धत दोहों को मांगारिक, बीरभावायन्त, नैतिक, अन्योतियरक, बस्तुवर्णना-रमक और धार्मिक भेदी में विभक्त कर सकते हैं। रूपवर्णन देखिये.-

जिब तिब तिनका लेबि कर जह ससि छोल्लिंग्जन्त ।

तो जइ गोरि हे मूह नमलि सरिसिंग क विलहन्त ।। ३६५-१ जैसे-जैसे तीक्षण किरणो को लेकर यदि चन्द्र को छीला जाता तब वह गोरी के मुख-कमल की समता कुछ पाता तो पाता । यहा तकि को छोल्ल आदेश हो गया । बीररस का खदाहरण देखिये.-

एइ ति थीडा एह बलि एहति निसिआ खग्ग ।

एत्य मणीसिंग जाणिबङ जो नवि वालङ वन्म 11 ३३०-४ ये वे घोडे हैं, यह वह यहस्थली है, ये वे तीक्ष्ण तलवारें है, यही पर उसकी मणीसिस पुरुषायें की परीक्षा होगी, जो घोडे की बाग नहीं मोडेगा। यहा पर एते ते के लिये हड़ ति, खडगाः के लिये खण हत्याना रूप प्रयुक्त है। श्रु गार और बीर का मिश्रित रूप देलिये.—

सगर- स एं हिं च बिणअइ देवख अम्हारा कन्त ।

अइमत ह चरा कुसह गय-कुभइ दारन्तु ॥ ३४५-१ धेकड़ो युद्धो में जिसकी प्रशासा की जाती है, ऐसे अत्यन्त मस तथा इंकुम की प्रथ भी पर्वाह नहीं करने वाले गज़ी के कुम्मस्थलों की विदारने वाले भेरे कान्त भो तो देखो । वियोग म्यूङ्गार का उदाहरण देखिये :--जे मह दिण्या दिवहरा दर्षे प्रवसन्तेण ।

ताण गणन्तिए समुलिस जञ्जरिकास नेहण ॥६~४-३३३

१ - पुरानी हिन्दी-प० चहुधर शर्मा गुलेरी-पृष्ठ १२९

१८२ आचार्यं हेमचन्द्र

प्रिय ने प्रवासार्य जाते हुए जितने दिन बताये ये उन्हे बिनते-भिनते नख मेरी अगुलियाँ नख से जीर्ष हो गयी ।

जइ ससणे हि तो मुअइ वह जीवह निन्नेह।

र्रिह वि पयोरेहि गइय धर्णीक गज्जिह खलमेह ॥ ८–४–३६७ यदि वह मुफे प्यार गरती है तो मर गई होगी, यदि जीवित है तो नि स्नेह होगी । अरे खल सेव । दोनो ही तरह से वह सुन्दरी मैंने खो दी है – व्यर्थ क्यों गरजते हो ?

महु नन्त हो वे दोसका हैल्लि म झंख हि आल । देन्त हो हुल यर जब्बरिक जुज्जन्त हो करवालु ॥द—४--३७६ है सिंज, भेरे प्रियनम में केवल दो दोव है, चुठ मत कहो । दान देते हुए केवल

मैं बच रहती हू और युद्ध करते हुए क्षेत्रल तलवार ! भल्ला हुआ ज मारिआ बहिशि महारा कन्तु ।

लज्जेज्ज् तु वय सिजहु जहभगा पर एन्दु ॥६-४-३५१ बहिन, अच्छा हुंजा मेरा पति रणभूमि मे मारा गया। यदि पराजित हो वह पर लौटता तो मैं अपनी सिल्यो के सामने लज्जित होती।

अत हम कह सकते हैं कि हेमचन्द्र का अपन्न श प्रतिमित (Standard) अपभ्रं श है । श्रृङ्गारिक दोहों की परम्परा 'गाहा सत्तसई' से जोडी जाती है । जर्मन विद्वात रिचर्ड पिशेल कहते हैं कि 'हेमचन्द्र के दोही की देखकर कुछ ऐसा लगता है कि वे किसी ऐसे सङ्ग्रह के लिये गये हैं जो सतसई के उड़्ग का है। श्रुडगारिक दोहो मे अधिकतर दोहे कवि-निवद्ध-वन्तु-प्रौढोक्ति के घप मे विद्य-मान है कई दोहे रतिवृत्तिप्रधान होते हुए भी वीररसपूर्ण दिलाई पढते है। नायिका सखी या दूती से शतवति जागरित करने वाले भाव व्यक्त करती है अयवा परिक से बाक बात्यें द्वारा गोपनवत्ति की अभिव्यक्ति करती है। शृह-गार रस के अतिरिक्त अन्य रसो के भी अनेक उद्धरण मिलते हैं। श्री मध्रसूदन मोदी ने 'हेमसमीका" नामक गुजराती पुस्तक मे हेमचन्द्र के दोहो की विविधता की चर्चा की और भावात्मक दृष्टि से भी उनके मत मे बठारह वीररसप्रधान साठ उपदेशात्मक, दस जैनदार्म सम्बन्धी, पाच पौराणिक पदा है। क्षेप दोही में से आधे तो शृङ्गार रस के लगते हैं और दो दोहे मूज के लगते हैं। श्री मोदी ने अपन्न मा सूत्रों की बृत्ति में हेमच द्वाचार्य के लगभग १७७ क्षोही की चर्चा की है। इससे उनकी सर्वसङ्ग्राहर दृष्टि का पता घलता है। आचार्य हेमचन्द्र ने भाषा, छन्द, साहित्यिकता तीनो दुष्टिया से अपन्त म को सुरुपवस्थित तथा समृद्ध किया है।

इसी प्रकार हम देलते हैं कि अपभ्रंश व्याकरण में आये हुने उद्धरणों में शहरार, बीर आदि तथा अन्य रसों का सयोग है। कही नीति-सम्बन्धी चिकत्य हैं, नहीं धार्मिक अक्तियों या अन्योक्तियों है। इन उद्धरणों में अनेक प्रकार के छन्द, रासक, रङ्झा, दोंहा, गाहा आदि सोहा प्रमुख है। उपमा, क्ष्मक, उद्धें था, अतिकायोक्ति, विभावना, हेतु, अर्थान्तरप्यास आदि अनेक अलडकार में हैं जो बाध्यासमकता नो और भी बढा देते है। जैनाचार्य हैमचन्द्र ने बहुत हैं। सूस-बूझ से इनका सङ्ग्रह किया है। भाषा ही नहीं साहित्यिक प्रवृत्तियों को समझने के लिये भी इनका सह्यह किया है। भाषा ही नहीं साहित्यिक प्रवृत्तियों को समझने के लिये भी इनका सहयह किया है। भाषा ही नहीं साहित्यक प्रवृत्तियों को समझने के लिये भी इनका सहयह क्यायन आवश्यक है।

हैसजन्द्र के अपभ्र जा स्थानरण में उद्युत अनेक पद्य जनके पूर्ववर्ती चोइन्द्र, रामिन्द्र, जोजराज, चण्ड, अड्ड नारावण, वाक्पतियाज, तथा अनात लेकक की रचनाओं में क्रमकः परमाप्पयास, पाहुबबोइंग, सरस्वतीकण्डाभरण, प्राकृत लक्षण, वेणीसहार, गडब्चही और णुक सप्तति से लिये याये है। न्यूनाधिक परिवर्तन के साथ सन्त्रव है, हेमचन्द्र द्वारा उद्धृत वधों में हेमचन्द्र के अपने भी पीते या पण हो। बुद्ध अपभ्र मा पण छन्दीऽजुनासन में भी निलते हैं। यहाँ धन गुन्दर साहिर्तिक धीहो में सरस्तरा के साथ-साथ सौकिकचीवन और प्रान्मजीवन के भी वर्गन हमें होते हैं।

भाषा-विशान की वृध्दि से हेमचन्द्र के साहित्य का मुल्याङ्कन :---

हैमजन्द्र के अपन्न व से अनेक प्रकार की वाधाओं था समावेग है। छून (८-४-२६०), कुछ (२०९), प्रस्ति (१९३), ऑप्लिंग, ओर्जांग (१६९), प्रहित्त गुहैन्जिषु (३४९, ३६४, ४४६) और जायु (३८१), जो रूपी 'र' और वभी 'फ्ट' हे लिखे जाते हैं — ये दूसरी वेशियों के ककर हैं, हैसकट ने इनके विधय में बहुत कुछ लिला है। अपछा या में अनेक उदाहरण ऐसे मिलते हैं जिनसे सिद्ध होता है कि यह भाषा सिन्ध से बहुशाल तक बोली जाती थी। साहित्यक अपछांश निश्चय ही प्राकृतमुलक अपछांश है, जो चकार बहल है। जैसे :-

> सस्कृत - रामः वन गतः। प्राकृत - रामो वण गओः। क्षपम्र गः - रामु वण् गयनः।

हैमजन्द्र के अपका श व्याकरण एव साहित्य का अवलोकन करने से यह मालूम होता है कि अपका श में सीन-चार कारक ही रह गये थे। अयोगातमकता की ओर उसकी प्रकृति स्पट्ट दिखायी देवी हैं। इतमें तक, केर आदि परसमों का उपयोग होने लगा था। कियाओं के स्थान पर कियाओं से सिद्ध विद्येषणों का उपयोग होने लगा था। ब्याकरण की इन विद्येषताओं के अविरिक्त कास्यरचना की बिलकुल नयी प्रणालियाँ और नये छन्दों का प्रयोग अपका से पाया जाता है। दोहें और पहुडिया छन्द अपका स काव्य की अपनी बस्तु हैं, इन्हीं से हिन्दी दोहों व चीपाईयों का आविष्कार हुआ है।

आचार्य हेमचन्द्र के साहित्य में 'अपन्त्र श का व्याकरण' एक अपूर्व देन' है। उन्होंने उदाहरणो के लिये अपभा स के प्राचीन दोहो की रखा है इसमें प्राचीन साहित्य की प्रशति और विशेषताओं का बान होता है, साथ ही भाषा में उत्पन्त परिवर्तन का पता चलता है। आवार्य हेमचन्द्र ने ही सबसे पहले अप-धा श का इतना विस्तृत अनुशासन उपस्थित किया है। लक्यों में पूरे दीहे दिये जाने से लुप्तप्राम अपन्य श साहित्य सुरक्षित रह सका है। भाषा की नवीन प्रवृत्तियों का नियमन, शरूपण, विवेचन इनके ब्याकरण से विद्यमान है। सत्सा-लीन विभिन्न प्रदेशों में भचलित उपभाषा, विभाषादि का सम्बक् विवेचन कर उन्होने अपन्न श को अमर बना दिया है। उसमे शब्द-विज्ञान, प्रकृतिप्रत्यय-विज्ञान, वाक्य-विज्ञान सभी भाषा वैज्ञानिक तत्व उपलब्ध हैं । प्राचीन-अविचीन ध्वनियो की सम्पक् विवेचना थी है। आधुनिक भाषाओं की प्रमुख प्रवृत्तियों का अस्तित्व उसमे विद्यमान है। हैमचन्द्र की भाषा पर प्राष्ट्रत, अपध्र मा एव अन्य देशी भाषाओं के सब्दों का पूर्णत. प्रभाव परिलक्षित होता 🖁 । अनेक सब्द तो आधुनिक भाषाओं से दिखलायी पडते हैं - वैसे लडडुक - सडहू, लाहू, अयवा गेन्द्रम-गेन्द, हेरिम- हेर (गूढ पुष्प), कुछ शब्द समीमरण, विपनीकरण इत्यादि सिद्धान्तो से प्रभावित हैं।

इस प्रकार आधुनिक भाषा—विज्ञान के लिये भी उनकी 'शब्दानुशासन' पर्याप्त सामग्री प्रस्तुत करता है। प्रत्येक स्तर के पाटक के लिये 'शब्दानुशासन' में अवकाश्च है। उनका व्याकरण-ग्रन्थ परिपूर्ण एव समझने में सरल है। कातवन्याकरण केवा कालिक सरकृत का व्याकरण है और वह भी जितसिया। चान्द्र-व्याकरण में लोकिक भाग के साथ वैदिक स्वरप्रक्रिया भी है। पाल्यनीति का व्याकरण केवल लौकिक सरकृत का है। इस पृष्टि हे आचार्य हैमचन्द्र का ग्राप्त सरकृत का लगा के साथ वैद्यक स्वरप्रक्रिया भी है। वाल्यनीति का व्याकरण सरकृत और अपभाग सभी का सर्वाह्मपरिपूर्ण है। उससे स्वीपक मृतिकोष एव शाल्यकाव्य स्वपुक्त है। अस आधार्य हैमचन्द्र का व्याकरणात्रक्ष में अपने योगवान है।

कया-साहित्य की प्रयति में हेमचन्द्र का योगदान- सस्कृत कया-साहित्य में आचार्य हेमचन्द्र का योगदान सशक्त है। जनसामान्य मे प्रचलित कथाओं का साहित्यक और धार्मिक स्तर पर सर्वप्रयम सोहेश्य उपयोग जैन-बौद्धो ने ही किया। इन्होने लोकभाषा के साथ-साथ लोककवाओं का उपयोग अपनी बात की पृथ्टि के निये किया । उन्होंने कुछ नयी कथायें गढीं, कुछ पुरानी कथाओं मे परिवर्तन किये। जो काम बाह्मण-प्रत्यो ने कथाओं के माध्यम से किया था, वहीं काम जैन और बौद्धों ने लोक-क्याओं से लिया। संस्कृत भाषा में लोक क्याओ का पहिला सोहे क्य सदयह हमे 'पञ्चतन्त्र' के नाम से उपलब्ध होता है । पश्चतन्त्र की कहानियाँ धार्मिक, आध्यारिमक और सामाजिक रूडिगत बार से सर्वया मूक्त, विशुद्ध व्यावहारिक जीवन की कहानियाँ है, जिनमे मानव-प्रकृति के उदात्त और कुरिसत दोनो स्वरूपो के दशन होते हैं । विश्व की उपलब्ध कहानियों में 'पञ्च-तन्त्र' प्राचीनतम है, यह निविवाद है। 'पचतन्त्र' का अनुवाद ससार की सभी प्रमुख भाषाओं में हो चुका है। बास्तव में 'पञ्चतन्त्र' वर्तमान विश्व के कथा-साहित्य की पहली कृति है। 'हितोपदेश', जिसकी प्रथम प्रति १०७३ ई० की मिली है, पञ्चतन्त्र के आधार पर तैयार किया गया ग्रम्थ है। "वेतालपञ्चित-शति" कहानियों का एक सुन्दर सडबह है। इसी प्रकार की लोककथाओं का एक सहयह 'सिहासन - द्वात्रिशिका" है जो विक्रम चरित के नाम से प्रसिद्ध है । 'शुरू सप्तति' मे ७० कथाएँ सङ्बहीत हैं जो चुरू द्वारा कही गयी हैं। आवार्य हेमचन्द्र किसी रूप मे 'शुक्त सप्तति' से परिचित थे, ऐसा डॉ॰ ए॰ बी॰ नीय या निश्चित मत है। वे लिखने हैं "हेमचन्द्र द्वारा दिया हुआ एक गयात्मक उदरण 'बृहत्कया' से लिया हुआ माना जा सकता है अयवा हो सकता है कि वह किमी पीछे के सरकरण से या दूसरे स्रोत से लिया गया है। मह सम्भव है कि हेमचन्द्र द्वारा दिये गये वैशाची शब्दी के उल्लेख और उदरण

इस नाश्मीरी श्रन्य से लिए गये हो, किन्तु यह निश्चित है कि जैन ग्रन्थकार हेमचन्द्र किसी न किसी रूप में 'शुक सप्तित' से परिचित थे" ।

विश्वसाहित्य में भारत वें आख्यान-साहित्य का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है। मौलिकता, रचना-नेपुष्ण, तथा विश्व व्यापक प्रभाव की दृष्टि से वह अनुपम और अिंदतीय सिद्ध हो चुका है। भारतीय लोक-साहित्य के परिज्ञान के लिये सस्वत आप्यानों का अनुशीलन परमावश्यक है। उपदेशास्मक प्रवृत्ति का मनंतरजनकारी परिपाक नीति-कथाओं में हुना है। इनमें रीक्क कहानियों हारा चरिज-निर्माण का उपदेश होता है। ये नीति-कथाएँ सस्वत भागा की सरल एव रोचक शैली का भी आदर्श उपस्थित करती है। इन कथाओं के प्रति-पाद्य विद्या सरावार, धर्मांचार तथा ब्यावहारिक ज्ञान होते हैं।

प्राकृत-जैन-कथा साहित्य जैन विद्वानो की एक विश्विष्ट देन है। उन्होंने धार्मिक और लौकिक आख्यानी वी रचना कर साहित्य के भण्डार की समृद्ध किया । कथा, वाती, आख्यान, उपमा, बुप्टान्त, सवाद, सुभाषित, प्रश्नीरार, समस्यापृति और प्रहेलिका आदि हारा इन रचनाओ वो सरस बनाया गया। सस्कृत साहित्य मे प्राय राजा, योद्धा, धनीमानी व्यक्तियो के ही जीवन का चित्रण किया जाता था, किन्तु इस साहित्य मे जनसामान्य के चित्रण को विशेष स्थान प्राप्त हुआ । जैन क्याकारों की रचनाओं ने बदापि सामान्यतया धर्मीपदेश की ही प्रमुखता है फिर भी पादलिप्त, हरिभव, उद्योतनसूरि, नेमिचन्द्र गुणबन्द्र, मलधारि हेमचन्द्र, लदमणगणी, देथेन्द्रसुरि, आदि वया-लेखवो ने इस वमी को बहुत मुख पूरा किया। रीति-प्रधान २५ गारिक साहित्य की रचना की कमी रह गयी थी । उधर १९-१२ धताब्दी से लेगर १४-१५ शताब्दी तक गुजरात, राजस्थान, मालवा मे जैन धर्म का प्रभाव उत्तरोत्तर बढता जा रहा था। अनेक अधिनव षया-वहानियों की भी रचना हुई। अनेन कथा-कोशों का सग्रह विया गया। कथा साहित्य में तत्कालीन सामाजिक जीवन का विविध और विस्तृत विश्वण निया गया । विशिष्ट यति, मुनि, सती, साध्वी, सेठ साहुनार, मन्त्री सार्यवाह. आदि के शिसाप्रद चरित्र लिखे गये । इन चरितो में बीच-बीच में धारिय और सीविव सरस बयाओं का समावेश किया गया ।

उपदेशासमा कथाएँ, जिसना साधान उद्देश्य मनोग्जा ने साथ उपदेश है, जैन साहित्य में प्रजुरता ने साथ वायी जाती हैं। जैन विद्वानों की रुपि पहानियों ने बहुत थी, परस्तु साथ ही उनका नैतिकता की ओर दिरोप संवाय या। इसीमिये जैन नेत्रक प्रारंध विक्रमादित के आध्यानो जैसी भण्डी कहा- नियों को एव महान् साहसिक कार्यों में भाग सेने वाले उनके पात्रों को जैन धर्म में व्याख्याताओं के रूप में विविध्त करने के प्रमन्त में विवाह देते थे। आचार्म हैमचर भी मच्चे खेन थे। में आपमा होने करनाही प्रचारक थे। धर्म में आरमा के करनाही प्रचारक थे। धर्म में आरमा के कराय उन्होंन बस्तुओं और धरनाओं के निकृत रूप में देखा है। इस प्रकार की एक्स काम स्वाह से का चाहिये— जो उन्होंक प्राराणिक काम्य किपन्तिकार है।

जैन परम्परा मे पुरावचाएँ शैली और वहावतो मे धार्मिक साहित्य की हित के निकट पहुँचने की प्रवृति प्रविश्व करती हैं। आचार्य हैनकर भी इसके अपवाद नहीं थे। उनका भरिशिष्ट्यवँद् क्या-साहित्य मे प्रहत्वपूर्ण स्थान रिता है। इन वयाओ का उद्देश्य मनौरजन की अपेका उपदेश देना है। इस प्रम्प की अपेका उपदेश देना है। इस प्रम्प की अपेका उपदेश देना है। इस प्रम्प की अपेका अपेका हुए होनियों निवंता का प्रवाद करने वाली हैं। जिन क्याओं को आचार्य की कहते हैं, वे पौराणिक उपाव्यानों ने देन की न होनर विशेष रूप से साधारण प्राव्यक्षणाओं हैं। यत एक प्रवार से पञ्चतन्त्रादि कवाओं के ही लक्ष्य भी दन्होंने अपभी वहांनियों से आंगे बडावा है तथा उनका अपने सक्य-दाय के प्रवार के प्रमावन्त्र के प्रमावन्त्र के प्रभावन्त्र के भी दिकायों देती है जिसमें हेमचन्त्र के 'परिशिष्टपर्यन्' को ही साथे बढावा है।

प्राचीन नीति-क्याओ एक लाल-नयाओं में सथा 'परिमिन्टर बेन्' की क्याओं में भीतिक करतर है। आवार्य हैनक्य का प्रधान संटय जैत धर्म प्रवाद है। इसलिये 'परुक्तन्य' या 'हिनोपदेश' के अनुदार वेचल प्रमुक्तिया की कहा-नियाँ 'परिमिन्ट्य में में महीत करता है। इसलिये 'परुक्तन्य' या 'हिनोपदेश' के अनुदार वेचल प्रमुक्तिया की कहा-नियाँ 'परिमिन्ट्य में में ही जिनका एक मान उद्देश सदाचार, राजनीति, व्यवहार एव कुशलता का उपदेश या । 'मुक्त क्या' अपवर 'क्यामरित्सामर' में गमान कर कहानियों का उद्देश केवल मनोरकन नहीं है। उनका प्रधान सदय प्रमुक्त का प्रमुक्त का प्रधान सदय प्रमुक्त का प्रमुक्त का सम्प्रदाय निर्देश है, हिन्तु हेमक्ट में का भागों का है। 'हिनोपदेश' और 'परुक्त का सम्प्रदाय निरदेश है, हिन्तु हेमक्ट में का भागों का केवल केवल मनोरक्त का प्रमुक्त का स्मान प्रमुक्त का स्मान प्रमुक्त का स्मान प्रमुक्त का स्मान प्रमुक्त की प्रमुक्त की स्मान प्रमुक्त का स्मान प्रमुक्त का स्मान प्रमुक्त की स्मान प्रमुक्त का स्मान प्रमुक्त का स्मान प्रमुक्त का स्मान प्रमुक्त की स्मान स्मान प्रमुक्त का स्मान स्मान प्रमुक्त का स्मान स्मान प्रमुक्त का स्मान सम्मान सम्मान स्मान सम्मान सम्मा

सहस्सिन् । स्थूलभद्र ने उन्हे पढाया । फिर वे जैन-धर्म के प्रचार के लिये विचरण करने लगे ।

आवार्य हैमचन्द्र का 'परिशिष्टपर्वन्' न क्वल जैन कथा सह्यहो मे श्रेष्ठ है अपितु सम्पूर्ण सस्कृत कथासाहित्य ये अपना विशिष्ट स्थान रखता है। उसमे 'एञ्चतन्त्र' के अनुसार नीरिवार्य मा उपनेश है और 'पृहत्कपा', 'कथासरित सागर' के अनुसार मनोरजन भी है। अत 'पञ्चतन्त्र' और 'पृहत्कपा' का समुचित क्षमञ्जस्य आवार्य हैमचन्द्र की कथाओ मे पाया जाता है। इसके अविरिक्त धर्म प्रचार के साधन के रूप मे भी ये कथाए साधारण जनता मे लोक-प्रिय मुई। 'कथासरित् सागर' और 'परिणिष्टपर्वन' की कविषय कहानियों का क्ष्मान्तर चीन की कहानियों मे भी पाया जाता है।

समस्यय भावना का विकास-नानाक्पात्मक सृष्टि में सामन्जस्यका करने का प्रमास धारतीय सरकृति में बनादिकाल से होता आपा है। अनेकता में एकता तथा एकता में अनेकता का सामास्कार प्रामिद्दाक्षिक काल में ही ग्रहपि-प्रमियों ने किया था। अत धारतीय दर्शन की बनेक शालाएँ हैं तथा उनमें मदमेद भी हैं किर भी ये धालाएँ एक-दूसरे की उपेक्षा नहीं करती हैं। सभी शालाएँ एक दूसरे के विचारों को समझन का प्रयत्न करती हैं। विचारों की मुक्ति पूर्वक सामीशा करती हैं और तभी किही सिद्धान्त पर पहुचती हैं। इसी प्रिमास से समझन भावना भावना की स्थापक एव उदार दृष्टि से ही भारतीय वर्शन की स्थापक एव उदार दृष्टि से ही भारतीय वर्शन में स्थापक एव उदार दृष्टि से ही भारतीय वर्शन में हिण्यता अपि है। परासीय मानवा में विचार हुआ है तथा भारतीयों में परस्त सिहण्यता, परधर्म-सहिज्यता आपी है।

'एक सत् विश्रा बहुधा बदेन्ति' इत्यादि उपनिपद्-वाक्य अथवा 'स्नैताय नमः स्तेनातापतये नमः ' इत्यादि उद्दक्षक ने मन्त्र समन्वय भावना ने ही प्रतीव' हैं। गीतम बुद्ध के 'मज्जिम भाग' (भव्यम मार्ग) नी भी मही पावना है। जीवन वा व्ययहार समुचित इस से चसान के लिये भगवाम उप्पान ने गीता ये मध्यम मार्ग का ही उपदेश दिया है। ऐनान्तिक उपवास से मार्ग सुप्राते वा उपदेश वे नहीं कहते। उसाना ही क्येय है, ऐसा वे नहीं कहते। उसी मनार मन तथा मारीर ने विकारा को मुच्यतपर समाध्य बरने को अपेशा धर्माविषद्ध काम के पान में उपवेश देशे हैं। (गीता ६-१७, ७-११)

वेदपुराणों की बात तो समन्वयात्मक है ही, समय समय वर साधु सन्तो ने, भाहे ये किसी भी सम्प्रदाय ने क्यो न हा, सहिष्णुता का उपदेश देकर सम- साहित्य मे देसने को मिलता है। जैन धर्म की अनेकान्त दृष्टि से वे इतने समरता न्यय भावना का विकास ही किया है। जैन दार्शनिको ने वैदिक, आस्तिक, मौडादि दार्शनिको के विचारों का मम्भीर अध्ययक करने के पश्चात ही अपने सत्व-देगेंन को रचना की है। इसीसिक्षं परस्पर-दिरोधी विचार-पढ़ित्यों का समन्वय करने चाने 'अनेकान्तवाद' का निर्माण वे कर सके । जेन दार्श्वनिको का कथम है कि प्रतिक करने आने के किया के हिंदी के सिक्ष करने वाले हैं। इसी करने करने हैं। किया विचार करने हैं। इसी करने करने हैं। किया विचार करने हैं, उसकी अस्त्या हमारी विवेध दृष्टि पर निर्मार करती है। इसे यह समरण रखना वालि कि कियी विचय में कोई एक मत एकान्त तत्व महीं होता, इसरों के सा भी सत्य हो सकते हैं। इसीसिय जैन-वर्धन ने अन्यान्य असी के प्रति समावर वाणान विद्यमान है, असा वार्ष्य हैं सचन्न ने अपने साहित्य में इसी समयव-भावना वा विद्यमान है, असा वार्ष्य हैं सचन अपने साहित्य में इसी समयव-भावना वा विद्यमान है।

'श्रीमनास्त्र' में हयानयोग, आसन, आदि का वर्णन उन्होंने पातकजल-योग के सदश ही किया है। यह भी उनकी असकी पता का परिचायक है। उनके मोश का शामन्द भी देदिक मोश के समान ही है। आचार्य हैमचन्द्र ने 'सस्कृत इयाध्रय काष्य' मे बहुन तथा बहुग, विष्णु, महुँग का एक रूपस्य दिलागा है। उसमे शिवस्तुति भी प्रभुद मात्रा में की गयी है<sup>9</sup> तथा बीसर्वे सर्ग में तो शिवभक्ति का शुक्षर वर्णन मिलता है । इसके अतिरिक्त सम्पूर्ण 'इयाध्य काव्य'मे जिवमहिमा का बातावरण एव वैदिक सस्कृति का प्रभाव है। इस दृष्टि-से उनका साहित्य ब्राह्मण सस्यृति से प्रमावित है, ऐसा वहा जा सकता है । योगशास्त्र में रूपस्य ध्यान वा वर्णन करते समय अप्टम प्रकाश मे बाह्मण-मन्त्री के उँ हीं इत्यादि बीजाझर बैसे के थेते ही आचार्य हेमचन्द्र ने स्वीकार किये हैं। पदस्य ब्यान मे भी वैदिवों के मन्त्र-गास्त्र भी पद्धति को स्वीकार किया है। अन्तर इतना ही है कि वे प्रणव के साम "अर्हन" यद जोड वेते हैं। उनवे साहित्य मे पुराचों के दुष्टान्त, स्वर्ग के इत्यादि देवताओं का वर्णन भी पाया जाता है। पूजा-पटति भी पौराणिकी के अनुसार पायी जाती है। इसलिये वे स्वय जैनाचार्य होते हुवे भी सीमेश्वर भी यात्रा में कुमारपाल के साथ गये थे तथा पत्रकीपभार विधि ने उन्हों। मग-बात शिव का पूत्रत क्या । अनुवान की सनीती किये जाने का भी धर्णन उनके साहित्य में आता है । साधना, आत्मसादात्नार, समाधि ना मानन्द दत्यादि सन बातें बैदिक वर्णनानुसार ही जनमें साहित्य में वादी बातीं हैं । पुष्पीत्रवय, सम्मान र्थन, दक्षिणा इत्यादि शालो का बैदिक संस्कृति के अनुरूप मधुर पित्र उनके

१ ---इवायम-१।७६ तथा ५।१३१

आचार्य हेमचन्द्र के धार्मिक ग्रन्थों में ज्ञान और भक्ति में पूयकत्व मानते हुए भी अपूयकत्व का निर्वाह हुआ है। आगे चलकर हिन्दी के जैन भक्त निर्वास की गह बात विरासत में ही मिली। मिक्त और ज्ञान दोनों से ही स्वारमोपलिध होती है। स्वारमोपलिध्य का नाम ही मोहा हैं। आचार्य हेमचन्द्र के अनुतार भगवन्तिन्छा और आस्मिन्छा दोनों एक ही हैं। अल भक्ति और ज्ञान की एक-स्पता जिस प्रवार जैन खास्त्री में बिवेपत. आचार्य हेमचन्द्र के ग्रन्थों में बंदत होती है वैसो अन्यत्र नहीं। जैन भक्ति की यह विशेपता उसकी अपनी है और इसका श्रेय अधिकांग में आचार्य हेमचन्द्र के ग्रन्था को ही है। यह अनेकान्ता-सका प्रयाद के अनुक्ष ही है।

आचार हेमचन्द्र के प्रत्यों में चरित्र और प्रिक्त को पहुंच्छ समन्वय पाया जाता है। दूसरे खन्दा म वहाँ चरित्र की भी भिक्त की गई है। उनका आराग्य केवल दखेन और ज्ञान से नहीं अपितु अलौतिक चरित्र से भी अलड्कृत था। चरित्र को खिआ नि सम्देह आदर्श नायरिक निर्माण के लिए उपादेय है। जारित्र-भिक्त का सम्बन्ध एवं और वाह्य सस्य से हैं, तो दूसरी और दक्का सम्बन्ध आरमा से हैं। इससे व्यक्तित्व का समुक्ति विकास होने के साथ लोज-

अंखार्य हेमचन्द्र किसी भी ऐकान्तिक पक्ष की मानने वाले मही ये। अस्यानिक अधानस्याप के भी व बिरोधी थे। 'केल से दीपक और पानी से बुक्ष भी सर्पार आहरू से ही दिक्त है। आज का दिन बिना भीजन के बताति किया उसी प्रकार अब भी यदि मैं आहर प्रहुण न करूं और अभिव्हित्तर करा उसी किया प्रकार का किया है। धो अर्घात् भूकि से ती उन चार हजार मुक्तियों की यो दक्षा हुई थो अर्घात् भूकि से पीडित होंवर जिस प्रवार वे बसभन हुए उसी प्रवार मिस्ट्र के मुनि भी भूक से पीडित होंवर जिसमा के साव है। अर्घात् भूक से पीडित होंवर अर्थात् हों, सह विचार वर्ष के स्ववार के सिवार एक्पसीय महा के प्रात्म के संस्वाध में भी आवार्य हमचन्द्र के स्ववार एक्पसीय महित से आरमा में एक्पन्त और निर्द्ध माने ते यह अर्थ हमा कि आरमा मानिस्त प्रवार के सिवार एक्पसीय प्रवार का अवस्थान्तर अथवा स्थित्यन्तर मही हाना अर्थात् उसे सर्वेषा पूटस्थ निर्ध मानना पढ़ेगा, और दसे स्वीचार करने पर मुक्प-दुस्ति मिन्न अयस्थान्तर अर्था एक्पन्त के से भी के ही आपत्मा पर्दा होती हैं। इसीलिये आपार्य हेमचन्द्र आरमा को तिस्यानिस्थ मानते हैं। एक्पन्त निर्द्ध निर्द्ध मानना हैं। इसीलिये आपार्य हेमचन्द्र आरमा को तिस्यानिस्थ मानते हैं। एक्पन्त निर्द्ध निर्द्ध के से से ही आपत्मा होती हैं। इसीलिये आपार्य हेमचन्द्र आरमा के तिस्यानिस्थ मानते हैं। एक्पन्त निर्द्ध करने किया के से से ही साथ होता होती हैं।

१-जिपप्टिशनावा पर्व १-सर्ग १-वनोव २३६ से ४२ तव ।

वाद अथवा अनित्यवाद सुदोप है किन्तु नित्यानित्यवाद निर्दाप है। पुढ कफ परने थाला है, सोठ पित्तजनक किन्तु मिश्रण से ये दाय नहीं रहते । (वीतराग) हैमचर के मतानुसार, सत्य-रज-तम इन परस्पर विरुद्ध तीन गुणो से युक्त प्रकृति को स्वीनार करके सार्य दर्शन ने स्थादवाद को, ही स्वीनार किया है। एकही चस्तु में भिल्म धर्मो,लालाणो एव अवस्पाओं के परिणामों की सुचना करता हुआ योगदर्शन स्थादवाद का ही विक उपस्थित करता है। इस प्रकार आवार्य हैम-चन्नु में स्वीन से सार्य के हिम प्रकृति स्थादवाद का ही विक उपस्थित करता है। इस प्रकार के सोचने से अनेकान्त प्रविक्त से परस्पर धिन्न दुर्शन अधिन है। इस प्रकार के सोचने से अनेकान्त व त्यान से परस्पर धिन्न दुर्शन अधिन के सार्य से साम्य साम से ही दिखते हैं। इस प्रकार अधिन करता है। इस प्रकार के सोचन से ही है। अपवान में भी वे समन्त्य भाव से ही दिखते हैं। इस प्रकार अनेकान्त के आधार पर वे समन्त्य का प्रकार करते हुए 'विश्वप्रसुर्ख' एव 'वसुर्धव कुटुम्बक्स' की भावना जनमानस से प्रचारित करते हैं। पर करते हैं।

समन्दय-भावना के विकास ने क्लो के क्षेत्र में भी प्रमूत योगदान दिया है। जैन द्रोग सरस्वती के भक्त थे। उनका यह भक्तिभाव केवल स्तुनि-स्तीको में ही नमी, बरन मनमोहक, नूर्तिया ने भी व्यक्त हुआ है। दक्ष्वी से तेरहवी शताब्दी तक नितनो सरक्वती की पूर्तिया बनी उनके जैन-सरस्वती-प्रतिमाओं की भव्यता की जुलना किमी से नहीं की जा सक्वती। धार की भोजकाला में प्राव्त मरक्वती की पूर्ति, जो आजकल 'ब्रिटिश स्यूजियम, में स्थित है, जैन चैंकी से ही है।

अर्थात् परम शिवभक्त बने रहे। आचार्य हेमचन्द्र के प्रभाव से हिन्दू मन्दिरो का भी निर्माण हुआ और फलत, हिन्दू धर्म का भी विकास हुआ।

अत. समन्वय-भावना जो कभी रवीन्द्रनाथ के शान्ति निर्देतन में प्रकट होतो थी अथवा महात्मा गाधी के सेवापाम में दिखायी देती थी, उसका प्रारम्भ आचार्य हेमचन्द्र ने ही अपने आचरण से किया था। आचार्य हेमचन्द्र की इस सम-न्त्रय-भावना के विकास के कारण गुजरात में धार्मिक कलह कभी नहीं हुए । धर्म के नाम पर कभी भी अणान्ति नहीं हुई। समन्वय-भावना के कारण जीवन के प्रत्येक क्षेत्र मे अभूतपूर्व विकास हुआ। सन्मवत विशाल यात्रा, व्यापक पर्यटन के कारण भी भावार्य हेमचन्द्र की दृष्टि अधिव न्यापक बनी थी । विद्या, कला, साहित्य, सभ्यता के क्षेत्र में उन्होंने समन्वय-भावना का ही प्रसार किया। उनकी दृष्टि में ससार के सभी दशन अपनी-अपनी दिष्ट से सत्य हैं। उनके जीवन में भी दुराप्रह के लिये कोई स्थान नहीं या। राजदरबार में अयवा छात्रों की उपदेश देने मे उन्होंने कभी भी दुराग्रह से काम नहीं लिया। उपदेश करने के पश्चात् 'ययेच्छिस तथा कूरू' इस गीतोक्ति का उन्होंने सर्दव अनुसरण किया। गुजरात, मालवा,राजस्थान आदि प्रदेशो मे जैन-धर्म के प्रसार का जो महान कार्य किया गया वह किसी धार्मिक कट्टरता के बल पर नहीं, किन्तु नाना धर्मी के प्रति सद्धान व सामञ्जल्य-बुद्धि द्वारा ही किया गया था। यही प्रणाली जैन धर्म का प्राण रही है, और हेमचन्द्राचार्य ने अपने उपदेशो एव कार्यो द्वारा इसी पर अधिक बल विद्यायाः।

हैमचन्द्र का मारतीय साहित्य में महत्व एवं परवर्ती लेखकों पर मभाव -

आचार्य हेमचन्द्र जैसे प्रतिभागाणों और उत्तमीत्तम गुणों के धारक में वैसा ही उनका शिष्यसमूह भी था। कहने हैं कि १०० शिष्यों का परिवार उन्हें नित्य थेरे रहता था और जो सन्य गुरू लिखाते ये उनको वह लिख लिया करता था। येरामचन्द्र पूरि, बालचन्द्र पुरि, गुणचन्द्र पुरि, महेन्द्र पूरि, वर्धयानसणी, देवचन्द्र, उदय-चन्द्र, एव यगचन्द्र उनके प्रत्यास शिष्य थे। इन्होंने आचार्य हेमचन्द्र की हतियों पर टीकाएँ तथा कृतियों विस्त्री है। शाय ही इनके स्वतन्त्र प्रत्य भी उपलब्ध हैं। रासचन्द्र सुरि क सभी शिष्यों से अग्रणी थे। उनसे प्रस्त प्रतिमा एव साधुत्व या अनीनिक तेज था। ये ही 'कुमार विहारशतक' के स्विधता हैं। इन्हें 'प्रवन्ध्रप्तरकता' वहा जाता है। रासचन्द्र अपि प्रचन्त्र पूरि ने मिलकर पाइय संपण' के प्रवार और महेन्द्र प्रतिमा एवं साधुत्व नेष्यभतकता' वहा जाता है। रासचन्द्र और श्री मानमामणा', 'अनेकाप्रसाता', 'देशी नाममाशा' और 'निषण्डु' पर टीकाएँ लिखी हैं। देवचन्द्र सूरि ने 'वन्द्रस्ताता

विजय प्रवरण' और वालनन्द्र गणी ने 'स्नातस्था' नामक काव्य की रचता की । उदयवन्द्र का नाम व्याकरण की नृहद्वृत्ति की टीका की प्रशस्ति में आया है। 'फुमार विहार-प्रशस्ति' से वर्धमान गणी का नाम भी मिलता है। 'सुपावनाय चिरत के कर्ता सदमययणी और चन्द्रसूरि के पुरुषाई और हेमचन्द्रसूरि के मिल्य थे। उन्होंने वि० स० १९६६ से राजा कुमारपाल के राज्यापिक के वर्ष में इस प्रत्य की एवना की। वेशक ने आरम्भ से हरिषद्रसूरि आदि आचार्यों का वर्ड अवस्पूर्वक उस्लेख किया है। 'महाबीर चरित' के अध्ययन से लेखक गुणवन्द्र गणी (वि०स० १९३९) के मन्त्र-तन्त्र विद्यासाधन तथा वासमाणियों और काषा- विकल के कियानाव्य अरिंद के विशास आत का पता वासमाणियों और काषा- विकल के हि क्षाव्य प्रावर्षकी के कियानाव्य अरिंद के विशास आत का पता वासमाणियों और काषा-

डा० विन्टरनीर अपने भारतीय साहित्य के इतिहास से अमरचन्द्र के 'यद्मानन्द' महावाब्य का उल्लेख करते हैं जिसमे आचार्य हेमचन्द्र का अनुवरण िन्या गया है। आचार्य हेमचन्द्र के स्त्रीचो से प्रमानत होकर १४ वी शावाब्य हिमचन्द्र के स्त्रीचो से प्रमानत होकर १४ वी शावाब्य हिमचन्द्र के स्त्रीचो से प्रमानत होकर १४ वी शावाब्य के 'विनित्त होकर विन्यात-जिनत्तुच्य' में रचना की। हेमचन्द्राचार्य के 'विमित्तवन्य' से प्रमानत होकर चनने शिष्य श्री रामचन्द्रमूरि ने १७ साधारण जिनस्तवन् 'श्री मुनि मुत्रत देव-स्तद' और 'श्री नेमिजनस्तव-" की रचना की थी। पविद्रत आगाधर वा सह-स्त्रनामस्ततन मुत्रसाचायीय और स्त्रीचनावित्त के साथ प्रवाणित ही चुवा है। 'विविधारीय' कर्य' के वर्ता श्री जिनम्प्रभूति के 'वज्यचन्तत्तव', 'श्री गुरीत्ताव', 'श्री गिताव', 'श्री सितायुरतीयेस्तवन' और 'यम्ब क्लाण्य स्त्रचन 'विविधारीय' क्ल मे निवद्ध हैं। हिस्मद्र जिनचन्द्रमूरि वे लिच्य श्रीचन्द्र के शिष्य थे। किन ने ग्रन्य रचना मणहित्याटन-पतन मे विन् सन १२६६ में की थी। हिस्मद ने निदराज और 'द्रमारताल के आमार्थ पृथ्वीपाल ने आध्य मे रहनर अपने ग्रन्य में रचना की थी।

साहित के आवेष के के व परवर्ती सदहत केराको वर आवार्य हेववक हैं। अभाव विश्वविद्य होता है। जमावन्द्रभूदि हा "अमावनविदा" ति सन्देह सापार्य हेमबद्ध के "विशिष्टरावेन् से अमावित है। 'कुमाय्यान प्रतिबोध' के रिचना गोमअभावार्य एवं 'मोहरावन्द्राव्य' नाटक के तेनक यगान को सामार्य हेमबन्द्र के समुद्रवान्त सम्बानीन ही थे। इनके अनिरिक्त अम्मिद्रपूरि (विक सक १४२२) जिनसण्डन जगाऱ्यास (विक सक १४६२) चरित्र गुप्टर- गणी, राजसेखरसूरि ( वि० स० १४०५ ) इत्यादि सेखक आचार्य हेमचन्द्र से पूर्णतया प्रभावित थे। आचार्य जी का 'काव्यानुशासन' देखकर तत्कालीन मन्त्री वागभट ने भी 'काव्यानुशासन' भी रचना की। डॉ मीच के अनुसार इसमें हेमचन्द्र मा असफल अनुकरण किया गया है। काव्य ने क्षेत्र में भी आचार्य हेमचन्द्र की परम्परा आगे एक घती तक पल्ववित होती रही। कथापुराण के क्षेत्र में उनका अनकरण पर्याप्त माना ने हुआ है।

आवार्य है। व्यव्य के प्रत्य निक्चय ही सस्कृत साहित्य के अलगार है। वे लक्षणा, साहित्य, तक, ब्याकरण एव वर्णन के परमावार्य है। आवार्य हैगवान की साहित्य-साधना बहुत विशाल एव य्यापक है। विद्वाता तो जैसे उनकी
जग्मजान सम्पत्ति है। व्याकरण, छन्द, अलदकार, कोश एव काव्यविप्यक इनकी
रचनाएँ अनुप्य है। इनके प्रत्य रोचक, मर्मस्पर्श एव सजीव है। पश्चिम के
विद्वान इनके साहित्य पर इतने मुख्य हैं कि उन्होंने इन्हें 'Ocean of Knowledge'- जान का महासामर कहा है। इनकी प्रत्येक रचना मे नया इस्टिकोण,
और मग्नी श्रीणी वर्तमान है। जीवन को सस्टुत, सम्बन्धित और सचालित करने
बाले जितने पहलू होते हैं उन सभी को उन्होंने व्यत्नी लेखनी का विषय बनाया
है। श्री सोमप्रस्तृति न इनकी सर्वांगण प्रतिभा की प्रस्ता करते हुए लिखा है —

क्लून्त व्याकरण नव विरावत छुत्वो नवो द्वयायया। सकारो प्रवितो नवो प्रकटित श्री योगसास्त्रम् नवस् ॥ सर्क छजनि तो नवो, जिन वरादीना चरित्र नवस् ॥ सर्क छजनि तो नवो, जिन वरादीना चरित्र नवस् ॥

भावाय हैमजन्द्र की विह्नता जन्मजात सम्यत्ति थी, तो ह्रदय भक्त का मिला था, 'अई त स्तीत्र', 'अहाबीर स्तीत्र', 'अहादेव स्तीत्र' इसके जवलन्त प्रमाण हैं। उनमें रस है, जानन्द है, और है ह्रदय को आराध्य में सल्लोम करने की सहज प्रवृत्ति। जैन साहित्य में, विद्योपकर उसके धार्मिक क्षेत्र में, आषाय हैम-चन्द्र का नाम अराणी हैं। गुजरात में तो जैन सम्प्रदाय के विस्तार का सबसे अधिक श्रेष इन्हें हो है।

आवार्य हैमचन्द्र नेवल शास्त्रों के निर्माता ही नहीं थे किन्तु सुन्दर काव्य के रचिता भी थे। वे पण्डित बनि थे, शास्त्र कि वे तया पुराणितिहा-सत्त भी थे। उनके काव्य में पण्डित्य, शास्त्र ( ब्याकरण) तथा इतिहास की त्रिवेणी का साग हुआ है। बाचार्य हैमचन्द्र ने एक ही काव्य में अववयोग, हुयं तथा मदिट ना मधुर सद्धगम किया है। इस दुष्टि से सस्त्रत साहित्य में आवार्य हैमबन्द्र का महत्व सदैव ब्रह्मुष्ण रहेगा। सम्कृत साहित्य पर भी उनका प्रभाव अभिट है। आचार्य हेमचन्द्र के कारण सम्कृत साहित्य परिपुष्ट, प्रफुल्लित एव विकसित हुआ है और उसकी गरिमा नढी है। प्राकृत तथा अपन्न श साहित्य की दृष्टि से भी उनकी कृतियाँ बहुमूक्य हैं।

हेमजन्द्र की साहित्य सेवा का मूल्याडकन ~

अपारे काक्य ससारे विवरेक प्रजापति.।

इस अपार काव्य-ससार में किन ही एकमान प्रजापति होता है। साहित्य की विग्रुलता एव विस्ताद की इंटि से आवार्य हैमचन्द्र 'साहित्य सम्राट' की उपाध ने गोग्य हैं। किवहना यपायँता की इंटि से महामारतकार प्रदाधि भी मोग्य हैं। किवहना यपायँता की इंटि से महामारतकार महित्र खीटी है। आजता विगालकाय यन्य-एकना की चूंटि से महामारतकार महित्र प्यास ही सर्वाप्रेप्ट ग्रन्थकार माने जाते रहे और उनका सर्वमाहित्य ग्रताने के नित्र 'व्यासीप्टिप्ट मान्यकार माने जाते रहे और उनका सर्वमाहित्य ग्रताने के नित्र 'व्यासीप्टिप्ट मान्यकार माने के किन प्रतासीप्टिप्ट मान्यकार है। किन्तु आवार्य हैमचन्द्र की स्वाप्तान प्रतासीप्टिप्ट मानित्यम्' ऐसा भी यदि कहा गया तो वह अत्यक्ति न होत्ये।

श्री हेमचन्द्राचार्य का बास्तविक मृत्य उनकी विविधता और सर्वदेशी
मता में है। उन्होंने ब्याद रण-कांत्य, त्याय, कोन, चरित, योग, साहित्य, एन्द
क्चिं भी विषय भी उपेका नहीं भी और अरवेक विषय भी अतिविधित्य तेवा की

है। सोग इनके कोन देलें अववा ब्याद रण वर्डे, योग देलें अथवा अजकार करें, उनकी प्रतिकार सार्विक है। उनका अच्यार परिपूर्ण है। उनकी विषय भी धानकीन सर्वावयधी है। ऐसे यहान् पुरुष को समुचित न्याय देने में निर्वे सी अनेन भण्डल आजीवन अभ्यास करें तो ही बुख परिणाम आ सकता है। आगम प्रमाहर मुन्नि श्री पुण्यविजयकी डारा प्रस्तुत हैमचन्द्रावाय-शविमा वा

सेटबा-निर्माण निस्तानुसार है —
सिद्धरेमलपुर्वृत्ति १९,००० कोन स्विद्धरेमलपुर्वृत्ति १९,००० कोन स्विद्धरेमपुरुवृत्ति १९,००० कोन स्विद्धरेमपुरुवृत्त्वात २,२०० क्लोर सिद्धरेमपुरुवृत्त्वात २,२०० क्लोर सिद्धरेमपुरुवृत्त्वात २,२०० क्लोर निर्मापुरुवृत्ति १,९०० कोन स्विद्धरेमपुरुवृत्ति १,९०० स्वीर निर्मापुरुवृत्ति ३,९०० स्वीर निर्मापुरुवृत्ति ३,९०० स्वीर स्वापुरुवृत्ति १,९०० स्वीर स्वापुरुवृत्ति १,९०० स्वापुरुवृत्ति १,९०० स्वापुरुवृत्ति १,९०० स्वापुरुवृत्ति १,९०० स्वापुरुवृत्ति १,९०० स्वापुरुवृत्ति १,९०० स्वापुरुवृत्ति १,००० कोन स्वापुरुवृत्ति १,००० कोन स्वापुरुवृत्ति १९,००० कोन स्वापुरुवृत्ति १०,००० कोन स्वापुरुवृत्ति १००० कोन स

| अभिघान चिन्तामणि                   | १०,००० श्लोक |
|------------------------------------|--------------|
| " परिशिष्ट                         | ₹°¥ ,,       |
| अने नार्थ नो श                     | 4,=2= "      |
| निषदुवोग                           | ₹ह€ "        |
| देशी नाम माला                      | 3,200 ,,     |
| <b>बा</b> व्यानुशासन               | €,≒00 ,,     |
| <b>छ</b> न्दोतुशासन्               | ₹,000 ,,     |
| संस्कृत द्वयाथय                    | २,६२६ "      |
| प्राष्ट्रत द्वयाध्य                | ۷,۲۰۰ ,,     |
| प्रमाण मीमांसा (अपूर्ण)            | २,५०० ,,     |
| वेदाषुश                            | 9,000 11     |
| त्रिपष्ठिशलाकापुरपचरित्र           | \$ 5,000 "   |
| परिशिष्ट पर्व                      | \$,400 m     |
| योगशास्त्र स्वोपज्ञवृत्ति सहित     | 92,0x0 "     |
| यीतराग स्तोत्र                     | ₹55 ,,       |
| अन्ययोगभ्यवच्छेदद्वानिशिवा (फाव्य) | \$7 ,,       |
| अयोगव्यव चेदद्वातिशिका (काव्य)     | \$5 "        |
| महादेवस्तोत्र                      | A. "         |
|                                    |              |

क० आ० मुली ने कहा है—"इस बाल साधु ने सिद्धराज जयसिंह के युग के आग्दोलनों को हाज ये लिया, कुमारपाल के यित्र और प्रेरक की पदवी प्राप्त करके गुजरात के साहित्य का नवधुत स्थापित किया। इन्होंने जो साहित्य प्रपा-लिकाए स्थापित की, ऐतिहासिक ट्रिट का पोषण किया, एकता की घावना का विकास कर किस गुजराती अस्मिता की नीव रखी उसके उत्तर अगाध आधा के अधिकारी एक और अवियोज्य गुजरात का मन्दिर निर्माण कर सकते हैं।"

आचार्य हेमचन्द्र ना विपुल ग्रन्थ-भण्डार एक विशाल ज्ञानकोश है। विभिन्न रुचियों के पाठकों के लिये विभिन्न स्तरानुकूत सामग्री उनके ग्रन्थों में मिलती है। आचार्य हेमचन्द्र का साहित्य एक सुन्दर उपवन के समान है जिसमें तरह-तरह के प्रफुल्लित, जुनिकसित वृक्ष हैं। जत उसमें विभिन्न एव विविध रसास्वाह हैं। सह्वय रिमक उनके साहित्य में रसमाधुर्य के साय-साय रस-वैतिष्ठय ना भी अनुभन्न करते हैं।

आवार्य हेमचन्द्र एक असामान्य सङ्ग्रह्म ती थे। उनके साहित्य में तत्त्व् विपयों के सम्बन्ध में तदबधि तप ज्ञात प्राय सभी अन्य ग्रन्थों के उद्धरण प्राप्त होते हैं। सङ्ग्रहमनु त्य के सम्बन्ध में आचार्य हेमचन्द्र सचमुच अनुपमेय हैं। इस सोत्र में उनकी बरावरी करने वाला कोई अन्य साहित्यकार नहीं उपलब्ध होता। उनके प्रत्येक प्रन्य में अन्य लेक्कों के उद्धरणों का विद्यास सदमह होते हुए भी चनकी मौतिकता अध्युष्ण रहती है। ज्याकरण में तो उन्होंने अपना एक मया सम्प्रदाव ही चलाया। काव्य से भी काव्य, शास्त्र, तथा इतिहास इन तीनों को सयुक्त कर अपनी मौतिकता एवं श्रीष्ट्रता सिद्ध की है।

इस प्रन्य मे उहिलांतित प्रन्थों के अतिरिक्त आषार्य हैमचन्द्र ने 'सप्त-सक्षात महाकाव्य' (७-७ कहानियों का एक ही काल्य) 'तामयनेति', 'द्विसमान काव्य', 'द्वोपदी नाटक', 'हरिक्वन्द्र चम्मू', 'तमु अर्द्दानीति', इत्यादि प्रन्य निष्के ये, ऐसा नहा जाता है किन्तु में प्रन्य अश्वीतक अनुप्तक्ष्य हैं। 'सन्तस्रधान महाकाव्य' के होने की पुद्धि श्री भगनव्यारण उपाध्याय ने अपने 'विक्वनाहित्य की करत्या' में भी भी है। 'तमु अर्हनीति' का उत्तेश्व भी० ए० बी० कीय के अपते सत्वृत्त साहित्य वे इतिहास में क्षित्र है। श्री सीमेश्वर भट्ट ने 'कीर्ति कौपुरी' में आवार्य हैमचन्द्र के विषय में निम्नावित प्रवस्ति की हैं—

सदा हृदि वहेम श्री हेमसूरे सरस्वतीस् । सुवत्या शब्दरत्नानि तामपणी जितायया ॥

कतिकाल-सर्वेत आधार्य हेमचन्द्र जेते बात के अवाध सागर का पार पाता अरयन्त बुक्तर है। यदि निजासुओं के दिये कार्य करते के तिये यह प्रत्य पोडा बहुत भी प्रश्ना देने में समये हीचा तो के अपने को हतार्य समर्मूगा। अन्तरं श्रद्धा के पुरुष, फले ही के मुजासिक, प्रमुक्तित न ही, अरयन्त अद्धा से सन्देय आचार्य जी के बरणी में समरित करता हैं।

\_\_\_

मस्त्रदाप्तं गुरो बस्तु सदेदस<sup>े</sup> समप्पेते । रव चे ह्यीतीर्जस साफर्स्य सर्वेषाऽस्य भविष्यति ॥ •

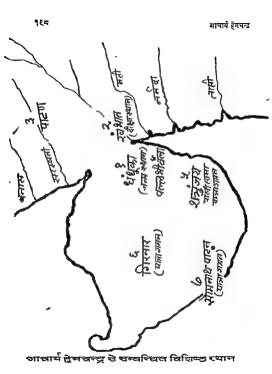

# श्री हेमप्रशस्तिः

सुमन्त्रसंध्य प्रमुदेमधूरेरनत्य तुष्यानुपरेशशक्तिम् अतीन्द्रियज्ञान विवजितोऽपिं यः क्षोणिमर्तृब्ययित प्रबोधम् सत्वानुकपा न महीभुजा स्यादित्येष वनृष्तो बितयः प्रवादः जिनेन्द्र धर्म प्रशिपचयेन ग्लाच्यः स क्या न कुनारपासः ?

सोमप्रभाषायँ-क्रमारपाल प्रतिबोध

इत्यं श्री जिनवासनाधात्तरहोः श्री हेनचन्त्र प्रघो रज्ञानात्त्वतमः प्रवाह हरणं शात्रा दृषा मादृषाम् ॥ विद्यापक्षजिनी विकास विदित राजोऽतिवृद्यं स्कुरत् ॥ वृक्षं विस्वविकोधनाम धनताद् दुःकर्षभैदाय च ॥

—प्रभावक् चरित – हेमसूरिप्रवन्ध

पूर्व बीरजिनस्वरे भगवति प्रध्याति धर्मे स्वयं ।
प्रशा वर्यमधेऽपि मन्त्रिण न या कर्तुं क्षमः क्षीणिकः ॥
अवनेदीन कुमारपाल नृपतिस्तां जीवरतां ध्यधात् ।
सस्याताय वचस्तुधाम् परमः श्री हमक्त्रोत गुरुः ॥ १२४॥
त्री चीजुन्य । च तिवासत्त्रम करा पूर्व मामस्तित ।
प्राणिप्राणविद्यात पातक्षकः मुद्दो जिनेन्द्राचेनात् ॥
बामीत्येष सर्थव पातक्षकः मुद्दो जिनेन्द्राचेनात् ॥
वामीत्येष सर्थव पातक्षकः मुद्दो जिनेन्द्राचेनात् ॥
वा स्मृत्येत करेण चेद्यतिपतेः श्री हैमचन्द्र प्रमो ॥१२१॥

—पुरातन भवन्य सङ्ग्रह —

एपु श्री जर्मासह देव नृपतिस्तीशेषु यात्रा व्यधात् । सिदः प्रोद्धरधमंभूषराधिरः गोटीररलाकुरः ॥ राजविस्तु मुमारपालिगुलापालः ष्टपातुः गती प्रस्वा सपमिद्दोपदेगवस्या श्री हेमसूर प्रभी ॥

—पुरातन प्रयन्ध सदबह

भाषी निवासी स्वयस्तव तापदासीहतासेपजगः प्रकाशी । तहेंच बोधः इतवादिरीयः गुमाव नामन्यहताववीयम् ॥ श्री हेमचज्रेण ससं विवादं कर्तुं समगात् समदेन तत्र । श्रह्मो सहन्ते महिमानवस्ततेजः परेयामधिकं समर्पाः ॥५॥

---जिनमण्डमकृत कुमारपाल चरित पंचमसगै-प्रथम वर्ग

# सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | संस्कृत                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| ९- अभिनवभारती                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | अभिनवगुप्त गा० ओ० सी० १६३६             |
| रे⊸ अमरटीका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | भानूजी दीक्षित                         |
| ३- अमरकोश                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>अमर्</b> सिह                        |
| ४- अनेकार्यं सङ्ग्रहकोश                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | हेमचन्द्र – चीलंबा १६२६                |
| ४- अष्टाच्यायी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | पाणिति                                 |
| ६ अभिधानचिम्तामणि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | हेमचन्द्र भौलम्बा                      |
| ७ अलडकार सर्वस्व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | शारदा ग्रन्थमाला, काशी                 |
| <b>=</b> — आप्त परीक्षा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | विद्यानद-वीरसेवा मन्दिर सरसावा १६४६    |
| ६- उदयमुन्दरी कथा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | सोठल, गा॰भो०सी० १६२० -                 |
| १०- काब्य-मीमासा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | राजदेखर                                |
| १९- काव्यानुशासन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | हेमचन्द्र - महावीर जैन विद्यालय, बम्यई |
| Transaction of the state of the | \$66A                                  |
| <b>९२</b> भाव्यालङ्कार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | वि॰वि॰ त्रेस, बाशी, स॰ १९८४            |
| १३- काब्यालड्वार सूत्राणि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | निर्णयसागर शैस १६५३                    |
| <b>१४- गाव्यालहकारसार सहब</b> ह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | नारायण दशरथ बनहटटी १६२४                |
| १५- धुमारपाल प्रतिबोध                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | सोमप्रममूरि मुनि जिनविजय गा०थो०सी०     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1620                                   |
| १६- मुमारपाल प्रवन्ध                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | किन मण्डन उपाध्याय निर्णयमागर प्रेस    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9609                                   |
| १७- ष्ट्रमारपाल चरित                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | जयसिंहसूरि जैव आव स० भावनगर स०         |
| _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1809                                   |
| <b>१५</b> - बुमारपाल चरित                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | षरित्रमुन्दरगणि जामनगर १६१४            |
| <b>११- कुमार</b> विहारशतक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | रामचन्द्रमूरि                          |
| २०- त्रिपप्टिशमारापुरपचरित                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | हेमचन्द्र जै॰ घ॰ प्र॰ स॰ मावनगर १६०६   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | समा जॉनसन इत सदयेजी अनुवाद गा०         |
| _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | को॰ सी॰                                |
| २१~ डाजिशिका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | हेम <b>अ</b> न्द्र                     |

गौतम

गा॰ ओ॰ सी॰ पहरद

गिद्धमैन -- श्वे» जैन सभा बम्बई १६२=

२२- श्यायगुत्र

२१- मलविमास

२४-- स्वायावतार

२५- प्रमेयकमल कार्तक प्रभाचन्द्र - निर्णयसागर प्रेस बार्क्ड १९४१ २६- प्रमाण मीमामा हैमचन्द्र (सिधी जैन ज्ञानपीठ क्लकत्ता) २७- प्रबन्ध चिन्तामणि मेहत्ंगाचार्य सिंघी जैन शानपीठ १९४० २८- प्रबन्धकोश राजशेखर २६- पुरातन प्रवन्ध सङ्ग्रह सम्पा० मृति जिनविजय "स० ९६९२ 8 o -- प्रभावव चरित निर्णयसागर प्रेस तथा विद्याभवन १६४० **३१**- मोहराज पराजय यशपाल गा०ओ० सी० १६२० ३२- मुनिसग्रत स्वामीचरित चन्द्रसरि ३३- महावीर चरित हेमचन्द्र जैन आत्मा भावनगर स० १६७३ ३४- मुद्रितकुमृद्यन्द्र यशस्यन्द्र यशोजीय न० = बनारस १६०५ ३५- मुक्तिबोध बोपदेव ३६- पतञ्जलिकालीन भारत डॉ॰ प्रमुदयालु अग्निहोत्री ३७- पाणिनिकालीन भारत **डॉ॰ वास्**देवशरण अग्रवाल **६** म – टीगा-सर्वस्य सर्वानद ३६- सिद्धहेम प्रशस्ति हेमचन्द्र ४०- दयाध्य काव्य अभयतिलक्यनी - ए॰व्ह० कथावटे सस्कृत प्राकृत सी॰ पूना, १६२१ ४१- विविध तीर्थंकस्य जिनप्रभस्रदि ४२- वैदार्थदीयिका पड् गुरुशिय ४३- सिद्ध हेनशब्दानुशासन हेमचन्द्र य०शो०जै०ग्र ० बनारस १६०४ ४४- लिइगानुशासन हेमचन्त्र भारतीय विद्याभवन बस्यई ४५- सरस्वती कठाभरण

भोज

शकराचार्यः

४८- वीतराग स्तोत ४६- योगसत्र ५०- योगसूत्र भाष्य ५१ – प्रमाणमीमासा ५२- छ दोऽनुशासन

४६- रघुवश कालिदास ४७- युकत्यनुशासन

५३- नाट्यशास्त्र

समन्तभद्र - बीर सेवा मन्दिर सरसावा 9849 हैमचन्द्र पातञ्जलि

(आहंत मत प्रभाकर संस्था भवानीपेठ पूना) मोतीलाल लाघाजी १६६ पुना भरतमृति विद्याविलास प्रेत बनारस १६२६

प्राकृत तथा अपभ श

१-- मुमारपाल चरित हेमचन्द्र

२- जैना भिलालेख सङ्ग्रह भाग १ डॉ॰ हीरालाल जैन

३-- देशी नाममाला हेमचन्द्र माडारकर ओरियन्टल रिसर्च इन्स्टी-

ट्यूट, पूना

Y- सिद्धहेमचन्द्र प्राकृत प्रकियावृत्ति या ठडिका, उदय

सौभाग्य गणि

प्र- प्राकृत व्याकरण सम्पादक प० ल० वैद्य, पूना १६२८

६- प्राकृत पैयल सम्पादक श्री चन्द्रमोहन घोए-१६०२ ७-- भारत हमाध्य नास्य बोरियन्टल इन्स्टीटयूट, पूना ११३६

म= प्राष्ट्रत भाषाओं का ध्यानरण अनु• हैमचन्द्र जोशो- विहार राष्ट्रभाषा

परिषद् पटना १९१८

६- प्राप्टत शब्दानुशासन भी पी॰ एस० वैद्य शोलापुर १६५४ भूमिका

९०- देशी नाममाला गुजराती समा बम्बई स॰ २००३ षा उद्ये जी

१- एस्पेक्ट ऑफ सस्तृत लिटन्चर-एस के कहेक

२- ब्रिटिश पेरेमावन्ट एन्ड भीनियन्स इन्हीया-ग्रन्थ १,२ व ० मा० मुन्त्री

एडीयन ऑफ अनेवार्थ सङ्ग्रह - थ टचरइ

४- गुजरात एन्ड इट्स निटरेचर-ने ०-एम० मुरगी मारतीय विद्यासवन सम्बद्ध

१- हिस्टी ऑफ बनासीयन मम्हत निटरेपर कृष्णाबाचारियर

६-- हिन्दी ऑफ दिन्हयन निटरेनर---विटरनिट्य ग्राथ १,०,३ पी० व्ही० भाने

हिरदी ऑफ गरकृत पोएटिक्स

एम० मे ० डे०

६- हिस्टी माँछ सक्त विटरेगर एन॰ एन॰ दात गुणा तथा है•

प== रिग्दी साँछ इव्हियन लाविश काँ० शतीयवर्ड ११- इन्हाइक्श्य टु देशी शामगाला हो। बेपर्वी

९२- वेनीरम इत गुजराप शीव बीव रोड बरवई १६५३

९६- गाइफ मॉर हेमबन्द वाँ॰ व्यवसर मिधी दौत मिरीब १९१६

९४ - बाध्यापुरामन मिक्यार पारीम

1২- সৰ্ম বিদ্যাদ্যি टॉनी १६- रमगासा

१७- मिस्टीम्स ऑफ सस्कत ग्रामर

१८-- स्यादबाद मजरी

१६- स्पविरावलिचरित २०- त्रिपष्ठिशलाशापुरुपचरित ग्रन्थ

डॉ॰ फास्में

हाँ० वेसवेलका हों॰ ध्रव

डॉ॰ जेकोबी-कलकत्ता १८६१, १६३२ हेलन जान्सन गा० ओ० सी० १६३१

हिन्दी

9- अपभ्र श साहित्य

२- अभिधान चिन्तामणि

अपभ्र श भाषा और साहित्य

४- अपध्य श भाषा का अध्ययन ५- आचार्य हेमचम्द्र का अपश्च श व्याकरण--प० शालिग्राम उपाध्याय भार-

प्रो० हरिवश कोछड-भारतीय साहित्य मन्दिर दिल्ली १६३४

हरगोविन्द शास्त्री, चौलम्बा ६४ डॉ॰ देवेन्द्रकुमार जैन-भारतीय ज्ञानपीठ बाराणसी १९६४

विरेन्द्र श्रीवास्तव

तीय विद्याप्रकाशन वाराणसी १६६४

६-- आचार्य हेमचन्द्र और उनका शब्दानुशासन-डॉ नेमिचन्द शास्त्री,चोसम्बा६३ ७~ आचार्य विजयवल्लभमूरि का स्मारक ग्रन्थ

== आप्तमीमासा-समन्तभद ६- काब्यप्रकाश

१०- वाव्यमीमासा राजदोखर

अनतकीति ग्रंथ भ० ४ बस्बई

टीका आचार्य विश्वेशवर वं वेदारनाच कर्मा सारस्वत पटना

8 K 3 P

वजरतनदास-काशी ११-- बाब्यादशं-दण्डी

न्याय निजय, पाटन ग्रजरात १६५२ १२~ जैन दर्शन

हिन्दी १६४६ हीरालाल हुपराज

१३- जैन इतिहास भाग १

९४- जैन भक्तिकाव्य की पृष्ठभूमि डॉ॰ प्रेमसागर जैन प॰ सुखलाल भारत जैन महामडल

१५- तत्वार्थमुत्र-उमास्वाति

वर्घा १६५२

१६- दर्भन सङ्ग्रह हाँ० दीवानचन्द्र

१७- धर्म और दर्शन बलदेव उपाध्याय- शारदा मन्दिर, बनारस

९८- प्राचीन भारत का इतिहास हाँ० रमाशकर त्रिपाठी १६- प्रातत्व चतुर्थं पुस्तव वि॰ वि॰ मिराशी २०- प्राचीन भारतीय साहित्य की डॉ॰ रामजी उपाध्याय साँस्कृतिक भूमिका २५- पञ्च तस्त्र सम्पा॰ हा॰ प्रभुदयालु अग्निहोत्री २२- प्रावृत भाषा और साहित्य हा॰ नेमिचन्द्र शास्त्री तारा पञ्चिकेशन ना आलोचनातमक इतिहास वाराणसी ५६६६ २३- प्रावृत प्रकाश मधुरा प्रसाद दीक्षित-चौलम्बा १९४९ २४~ प्राष्ट्रत भाषाओं ना रूप-दर्शन आचार्य नरेन्द्रनाथ - रामा प्रकाशन लखेना 9853 २५- पुरानी हिन्दी चन्द्रघर शर्मा गुलेरी, नागरीप्रचारिणी सभा काशी स० २००४ २६- प्राकृत भाषाओं का व्याकरण अनु० डॉ॰ हेमचन्द्र जोशी २७- प्राकृत साहित्य का इतिहास जगदीशचन्द्र जैन चौलम्बा वाराणसी १६६१ २ - बौद्धदर्शन तथा अन्य भार- भारतसिंह उपाध्याय तीय दर्शन भाग १. २. २६- भारतीय दर्शन दत्त तथा चटर्जी ३०- भारतीय वास्तुशास्य की० एन० द्युवल ३१- भारतीय दर्शन बलदेव उपाच्याय- शारदा मन्दिर बनारस, 9885 ३२- भारतीय सस्वृति मे जैनयमें कौं॰ हीरालात जैन म॰ प्र॰ गासन १९६२ का योगदान ३३- निर्मानुशासन, दोपनाममाला, ही राचन्द नस्तूरचन्द जवेरी गोपीपुरा सूरत निघद्रशेष ३४- विश्वसाहित्य भी रपरेसा भगवतशरण उपाध्याय ३५- व्यावरण शास्त्र वर इतिहास युधिष्ठिर भीमासन भाग पु. २ ३६- शति अङ्क कम्याण गोरगद्रर नानुराम भ्याम एव चन्द्रशेनार पान्डे ३ - सरवृत साहित्य की रूपरेका ३८- संस्कृत साहित्य का इतिहास ए॰ बी॰ भीप अनु॰ मगलदेव शास्त्री

बनदेव उपाध्याय

६६- संस्कृत सादित्य का इतिहास

४०- संस्कृत साहित्य का आलोच- रामजी उपाध्याय नात्मक इतिहास

४१- सं ० सा ० बा मबीन इतिहास कृष्णचैतन्य अनु ० विनयकुमार सम

¥२- स॰ साहित्य का इतिहास वानस्पति गैरीला

४३- सं० साहित्य का इतिहास वरदाचारी

४४- स० साहित्य का इतिहास एस० एन० दास गुप्त, एस० के० डे०

४५- सं० गाव्य शास्त्र का इतिहास पी० व्ही॰ काणे अनु॰ डॉ॰ इन्डबन्ड

४६-- साहित्यदर्पण-विश्वनाय अनु० शालिग्राम शास्त्री वि०सवत् १९६१ ४७-- हेमचन्द्राचार्यः ईश्वरलाल जैन-आदर्शं प्रत्यमाला, मुलतान

०७-- हम्पन्दाचाय इश्वरलाल जन-आव ४८-- हिन्दी सर्वेदर्शन सङ्ग्रह प्रो० छमार्गंकर गर्भा

४६- हेमचन्द्र मूल बूल्हर हिन्दी अनु अणिलाल पटेल चौखम्बा बनारस

मराठी

१- छन्दोरचना डॉ॰ माद्यय ज्यूलियन २- रसविमर्श हों॰ के॰ ना॰ वाटवे

२- रसिवमर्थ डॉ॰ के॰ ना॰ वाटवे ३- बैदिक सस्कतीचा विकास तर्कतीचे सहमणशास्त्री जोशी

३- वैदिक सस्कृतीचा विकास "तकंतीयै सदमणशास्त्री जोशं ४- संस्कृत काव्याचे पञ्चप्राण प्रो० बाटवे~पूरा

ड— संस्कृत काल्याच पञ्चन्नाण न्नाट बाटव~पूरा ६— भाषा विज्ञान न्नीट गुणे

# ः गुजराती

प्रैन साहित्यनो सक्षिप्त इतिहास मो० द० देसाई १६३३

२- जैन साहित्य का सक्षिप्त इति॰ मोहनलाल दलीचन्द देसाई ३- योगशास्त्र जै॰प॰ प्र०स॰ भावनगर १९२६

४- जैन श्वेतास्थरीय जैनग्रन्य गाइड-जैन आत्मानन्द समा-मावनगर

५- आचार्यं विजयवल्लभसूरि स्मारक ग्रन्थ

६- त्रिपष्ठिशलाकापुरुपचरित जैनद्यमं प्रसारक सभा-भावनगर

७ = शक्तिसम्प्रदाय कान्सं गुजराती सभा = - हेमसगीक्षा श्री अधुसूदन मोदी

,

### खंगाली

१- व्याकरण दर्शनेर इतिहास

मुख्यद हालदार

## पत्र-पत्रिकाऐ

१- साहित्य सशोधक श्रमासिक खण्ड १ अड्क ३-पूना

२-- नागरी प्रचारिकी पश्चिका आग ह

३- जर्नेल ऑफ दी रॉयल लेशियाटिक सोसायटी बॉम्बे १६३५

४- इण्डियन एन्टीबवेरी अबटूबर १६१४ व्हाल्युम ३७

<- पुरातत्व-पुस्तव चतुर्य-गुजराती

६- वृद्धिप्रकाश मार्च १६३१ गुजराती

 अनेकान्त मासिक अप्रेल १६६७, अगस्त १६६४ वीर सेवा मन्दिर २१ वरियागन, वेहली ६  ४०- संस्कृत साहित्य का आलोच- रामजी उपाध्याय नात्मक इतिहास

४१- सं क्सार वा नवीन इतिहास बुष्णचैतन्य अनुरु विनयकुमार राय

४२- सं • साहित्य का इतिहास वाचस्पति गैरीला

४३- सं ॰ साहित्य का इतिहास वरदाचारी

४४- सं साहित्य का इतिहास एस एन दास गुप्त, एस के डि

४५- संव काव्य शास्त्र का इतिहास पी० व्ही० काणे अनु० डॉ॰ इन्द्रचन्द्र

४६- साहित्यवर्षण-विश्वनाथ अनुः शालिप्राम शास्त्री विश्वंबत् १८६१ ४७- हेमचन्द्राचार्य ईश्वरतास जैन-आदर्श प्रन्यमाला, मूलतान

४७-- हेमचन्द्राचार्य ईश्वरत्नास जैन-आदर्श स ४८-- हिन्दी सर्वदर्शन सङ्ग्रह श्रो० उमार्शंकर शर्मा

४६- हेमचन्द्र मूल बूल्हर हिन्दी अनुव्मणिलाल पटेल चौलम्बा बनारस

### मराठी

१- छन्दोरचना डॉ॰ माधव ज्यूलियन

२- रसविमर्श डॉ० के० ना० वाटवे

२- बैदिक संस्कृतीचा विकास 'तर्कतीर्य सदमणशास्त्री जोशी ४- संस्कृत काव्याचे पञ्चप्राण प्रो० वाटवे-पूना

५- भाषा विज्ञान प्रो० गुणे

### -- गुजराती

१- जैन साहित्यनो संक्षिप्त इतिहास मो॰ द॰ देसाई १६३३

२- जैन साहित्य का संक्षिप्त इति । मोहनलाल दलीवन्य देसाई

३- योगशास्त्र जै०व० प्रवस्व भावनगर १६२६

४- जैन प्रवेताम्बरीय जैनग्रन्थ गाइड-जैन बात्मानन्द सभा-भावनगर

५- बाचार्यं विजयवल्तभमूरि स्मारक ग्रन्थ

६- त्रिपष्ठिशताकापुरुपचरित , अनधर्म प्रसारक सभा-भावनगर

७- शक्तिसम्प्रदाय फार्क्स युजराती सभा

हेमसमीक्षा श्री,मधुसूदन मोदी

#### *बंगाली*

व्याकरण दर्शनेर इतिहास मुख्यद हालदाद